THE

PRINCESS OF WALES

SARASWATI-BHAVADA TEXTS

No. 33.

(PARTI)

THE

# NYAYAKAUSTUBHA

(PRATYAKSA KHANDA)

GOVERNMENT SANSKRIT LIBRARY.



BENARES.

1930

Ways are are a real ways and real

Price Rupees 3-4-0.]

Schoole at half of the printed price.

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

### गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार पुस्तकरलय

++++++++++++++++++++++++++++



विषय संख्या ६६९ पुस्तक संख्या १५६ प्र ग्रागत पञ्जिका संख्या ४४, ३५२

पुस्तक पर किसी प्रकार का निशान नगाना वर्जित है। कृपया १५ दिन से ग्रधिक रतक पुस्तक ग्रपने पास न रखें।

\*\*\*\*\*

Stephological states of the state of the sta

### पुरतकालय

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या

आगत संबंबा 88.372

पुस्तक विवरण की बिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसास से विलम्स दण्ड लगेगा।

the part of the off or a state of

THE

PRINCESS OF WALES

SARASWATI-BHAVANA TEXTS

No. 33.



GOPĪNĀTHA KAVIRĀJA



THE

NYĀYAKAUSTUBHA

(PRATYAKSA KHANDA)

Printed by Jai Krishna Das Gupta At the Vidya Vilas Press, Gopal Mandir Lane,

Benares City

1930

661 1561



44352

Saleable at half of the printed price.

Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha

非 刻: 非

महादेवपुणतामकरविरचितो

# न्यायकोस्तुभः

(प्रत्यत्तभागः)

प्रयागविश्वविद्यालयाध्यापकेन एम्. ए. काव्यतीर्थेत्युपाधि-भाजा मिश्रोपनामकेन श्रीमदुनेशशर्मणा सम्पादितः।

THE

## NYĀYAKAUSTUBHA

(PRATYAKSA KHANDA)

OF

MAHĀDEVA PUŅATĀMAKARA

Edited with Introduction, etc.

BY

UMES'A MIS'RA, M. A., KAVYTIRTHA,
The University of Allahabad.

1930.



CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.



# विषयसूचीपत्रम्

|    |                                  | वृष्ठ |
|----|----------------------------------|-------|
| 8  | <b>भूमिका</b> —                  | 8-9   |
| २  | उद्धृतश्लोकादीनां सूचीपत्रम्     | 9-90  |
| ३  | उद्धृतग्रन्थकारादीनां सूचीपत्रम् | ११-१३ |
| 8  | उद्धृतग्रन्थानां सूचीपत्रम्      | 88    |
| eq | विषयसुचीपत्रम्                   | १५    |
| Ę  | न्यायकौस्तुभ                     | १-२५६ |
| 9  | शुद्धिपत्रम्                     | १-१६  |
| 6  | INDEX                            | १७-२० |

#### INTRODUCTION.

The following pages which are now for the first time presented to the scholarly world embody the first chapter of the learned and original treatise dealing with the topics of Nyāya. The book is named as Nyāya-Kaustubha. It is written on the lines of the greatest of the Navya-Nyāya works-Tattva-Cintāmaņi of the well-known Maithila Scholar Upādhyāya Gangeça or Gangeçvara of the 13th century The book is divided into four according to the number of Pramāṇas generally accepted by the Naiyāyikas, of which the first chapter is Pratyakṣa-Kaustubha. Here too the author follows the subdivisions of the Tattvacintāmani very closely. For the sake of comparision I give below the subdivisions of both the books:-

#### Tattvacintāmaņi

मंगलवाद

प्रमाण्यवाद

प्रमालक्षण

प्रम्यथाख्यातिवाद

सन्निकर्षवाद

समवायवाद

प्रमाववाद

प्रमाववाद

प्रमाववाद

प्रत्यक्तकारणवाद

मनोऽणुत्ववाद

श्रमुव्यवसायवाद

श्रमुव्यवसायवाद

सनिकरुणकवाद

सनिकरुणकवाद

### Nyāyakaustubha

मङ्गलवाद प्रामाएयवाद प्रमावाद सुवर्णतेजसतावाद प्रत्यत्तकारणवाद मनोवाद समवायवाद श्रभाववाद श्रलोकिकसन्निकर्षवाद निर्विकल्पकवाद संशयवाद संशयवाद विषयतावाद

### [2]

There appears to be some apparent difference in the above but if, closely seen, the difference will not remain. The author himself says that he has written this Pratyakṣa-Kaustubha after having repeatedly gone through the Pratyakṣa section of the Tattvacintāmaṇi along with the commentaries of Āloka and Dīdhiti of Miçra Pakṣadhara and Raghunātha respectively.

Although the Nyāyakaustubha is written in the modern period yet it does not indulge much into the technical style of writing which is the special feature of the works of Navya-Nyāya. Here all the topics in this book are elucidated in a clear and simpler language. It appears that the author has concentrated his attention more on the thought than on the expression and he has been all along conscious against the hair-splitting distinctions and subtleties of the Navya-Nyāyalanguage. I am not altogether blind to the purpose served by this sort of writing but what I mean is that during this period it is the hair-splitting style of writing which has engrossed the attention of the scholars at the cost of the subject matter of the system itself. Students of Nyāya and Vaiçeṣika, are not aware of the entire work of Gautama and Kanada and have fixed their attention on the commentaries of the single Sutra of Gautama प्रत्यदानुमानोपमानशब्दाः त्रमाणानि. They do not know what is the aim of Nyāya and Vaiçeṣika as philosophical systems of Indian thought. They are lost in the 'अवच्छेदकता-प्रकारता' only.

Not only the position of Nyāya has been very clearly expressed in this book but also that of other schools, such as Mīmāmsā, Buddhists and

#### 3 ]

Vyākaraņa, so that even a non-Mīmāmsā and a non-Buddhist student can very easily understand their arguments. The author has not only given the views of Nyāya and Mīmāmsā in general but has very carefully pointed out the minute differences between the various subschools of these systems. For instance, he points out the minute differences of the नहींन School as नव्याः, नव्यतराः and श्रतिनवीनाः: likewise नैयायिकाः and नन्यनैयायिकाः; गुरवः and नव्यग्रवः: दीधितिकारः, दीधितिकारानुयायिनः, and दीधि-तिकाराजुयायिनो नव्याः; भट्टाः, भट्टानुयायिनः and भट्टानुयायिनो नव्याः and so on. In this way, the author has given the views of the schools in detail and has shown a clear development of thought amongst the schools themselves. This shows the all-round scholarship of the author.

Regarding the author of the work I give below at present *Verbatim et litteratim*, what my teacher Paṇḍita Gopīnātha Kavirāja, M. A., the general editor of the Series in which the book is published, has said\*.

"The most prominent student of Nyāya--Vaiçeṣika philosophy at Benares towards the end of the 17th century was a Deccani Brāhmaṇa, by name Mahādeva, of the Punatāmakara family.

He had been a pupil of Çrī-kantha Dīkṣita and on his death succeeded him as one of the leading Paṇḍitas of the city. But the chief title to his place in the history of the literature consists in his successful

<sup>\*</sup> Vide Saraswatī-Bhawana Series Vol. VII, pp. 78-81.

#### [ 4 ]

attempt at rescuing Bhavānanda's works from the unmerited obloquy into which they had fallen, by subjecting them to a critical analysis and bringing out their real worth.

Mahādeva was the son of Mukunda, himself a learned man, being the master of the six systems of recognised orthodox philsophy, ( षद्शास्त्रवद्शिनम् ) He was a devotee of Çiva, and like his tutor Çrikantha, of the Goddess Siddheçvarī."

Mahādeva's time is known for certain. Among mss. for his own use dates ranging from Samvat 1727=1670 A.D. to Samvat 1753=1696 A.D. have been found. On this basis Paṇḍita Kavirāj places him in the second half of the 17th cen. A.D.

His own works are:

- A. Commentaries on
  - a) Bhavānanda's
  - i. DĪDHITIGÛDHĀRTHAPRAKĀÇIKĀ which is also known as BHAVĀNANDĪPRAKĀÇA of which a reference is made in the Nyāyakaustubha, Pratyakṣa, pp. 243. This book was intended to defend Bhavānanda-Siddhāntavāgīça, one of the ablest representatives of the Nadia School of thought, from the attacks of the Bengali paṇḍitas to which he had been exposed\*.
  - ii. DĪDHITIGÛŅHĀRTHAPRAKĀÇIKĀ which is otherwise known as SARVOPAKĀRINĪ.

<sup>\*</sup> अनालोच्य सिद्दान्तवागीशवाण्यां (?) वृथा सिपतैः (?) पण्डितैगौडिजातैः। यदुम्भाविन दूषणाभासवृन्दं तदुद्धरणार्थं ममोद्योग एषः ॥ Beginning of the Bhavānandīprakāça.

[ 5 ]

"Both these are commentaries on one and the same work, one a big and the other a short one. Mahādeva himself states in the beginning of the SARVOPAKĀRIŅĪ that he wrote two distinct commentaries on the BHAVĀNANDĪ, of which one, being overlaid with technical minutæ, was intended for the critical students of philosophy, while the other was to serve for the beginner as a general introduction to the subject".

- b) Laugākṣi-Bhāskara's Padārthaprakāça.
- B. a) Nyāyakaustubha.
  - b) Īçvaravāda.
  - c) Navyānumitiparāmarçayoḥ Kārya-Kāraṇabhāvavicāra.
  - d) Sādrçyavāda.

Here is the geneaological table of Mahādeva's family which has been secured through the courtesy of Paṇḍita Mukunda Çāstrin of Benares, a descendant of the author:

<sup>\*</sup> a) Towards the close of the SARVOPAKĀRIŅĪ Mahādeva calls the PRAKĀÇA and the KAUSTUBHA his two sons and the SARVOPAKĀRIŅĪ his daughter, begotten by his spiritual wife BUDDHI:

प्रकाशकौस्तुभौ पुत्रावात्मजामुपकारिणीम् । बुद्धिपतन्यामछौकिक्यां महादेवो द्यभावयत् ॥

b) भवानन्दीप्रकाशस्तु विस्तृतो रचितो मया। अतः संक्षेपतः कुवं व्याख्यां सर्वोपकारिणीम्॥

6 Nīlakantha Pant Balo Pant Timāji or Tryambaka Pant Ananta Pant, author of a) Vyangyārtha-Kaumudī, com. posed in 1646 A. D. b) Commentary on Rasamañjarī, compo-1653; and sed in a Prose version of Mudrārāksasa. Mukunda Pant, author of Satpadya-Muktāvalī. MAHĀDĒVA PANT, author of Nyāyakaustubha etc. Cambhu Pant Ganeça Pant Govinda Pant Somanātha Paut. He acquired lands in 1730 Caka=1808 A. D. Mukunda Pant Gangādhara Mahādeva Ganeça Vicvanātha Sakhārāma Mukunda, Gangādhara, Govinda, Gopīnātha, Dāmodara.

#### [ 7 ]

As for the present edition, I would like to add that the single Ms. from which the edition is prepared does not appear to be a very old one. It belongs to the Government Sanskrit College, Library, Benares. The Ms. originally belonged to one Govinda Paṇḍita most likely a distant relation of Mahādeva himself, whose name is written on the Ms. The Ms. is almost correct.

Thinking it altogether risky to edit such a big work with the help of a single Ms., however correct it may be apparently, I was always in search of other Mss: but unfortunately, I could not get any. However, I took the responsibility upon my shoulders with the hope that the mistakes will be pointed out and corrected by the orthodox panditas while teaching the book to their pupils and the book will appear in quite correct form in its future edition. When the book was about to finish I came to know of a complete Ms. of it with Pandita Jagadīsha Jhā, a Naiyāyika, the son of one of the greatest of the Naiyayikas of this century, Pandita Dharmadatta Jhā alias Baccā of Navānī, Darbhanga. Through the usual kindness of my teacher, Dr. Gangānātha Jhā, Vicechancellor, the University of Allahabad, I could secure this Ms. Although the Ms. did not help me much while editing yet I utilised it as Ms. No. we to certain extant. It helped me much while preparing the श्रुद्धिपत्र, which itself could not have been so thoroughly done without the help of a friend of mine Naiyāyika Shashinātha Jhā of Ranti, Darbhanga. I am very grateful to him also.

The University,
Allahabad.
September, 4, 1930.

UMESHA MISHRA.

# उद्धृतश्लोकादीनां सृचीपत्रम्

| वृष्टे | The second of the second of the second of               |
|--------|---------------------------------------------------------|
| ९२     | अनागतमतीतं च वर्त्तमानमतीन्द्रियम्।                     |
|        | विष्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक् पश्यन्ति योगिनः ॥ —गीता     |
| ७६     | आत्मरव्यातिरसत्स्यातिरन्यथास्यातिरेव च ।                |
|        | तथाऽनिर्वचनस्यातिरस्यातिः स्यातिपञ्चकम् ॥               |
| १८     | आद्यः कारणविन्यासः प्राणस्योध्रवं समीरणम्।              |
|        | स्थानानामभिघातश्च न विना शब्दभावनाम् । —वाक्य५दीय       |
| २०     | पूर्वेषां ब्राह्मणं यत्तदुत्तरेष्वतिदिश्यते ।           |
|        | चोद्यन्ते येन वाक्येन तत्तेषां ब्राह्मणस्मृतम् ॥        |
|        | — शास्त्रदीपिकोद्धृता कारिका                            |
| १३४    | तावेवायुतसिद्धौ द्वौ विज्ञातन्यौ यथोर्द्धयोः ।          |
|        | अनश्यदेकमपराश्रितमेवावतिष्ठते - तर्कभाषोद्धृतेयं कारिका |
| १३६    | द्वष्टस्तावदयं घटोऽत्र च पतन् द्वष्टस्तथा मुद्ररो       |
|        | हुष्टा खर्परसंहतिः परमितोऽभावो न हुष्टः परः।            |
|        | तेनाभाव इति श्रुतिः कव निहिता किञ्चात्र तत्कारणं        |
|        | स्वाधीना कलशस्य केवलमियं दृष्टा कपालावली॥               |
|        | धर्मक्षेत्रे कुरुद्तेत्रे समवेता युयुत्सवः —गीता        |
| २१८    | न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते।              |
|        | अनुविद्धिमव ज्ञानं सर्वे शब्देन भासते॥ — वाक्यपदीय      |
| 89     | पश्यतः श्वेतमारूपं हेषाशान्दं च श्रण्यतः ।              |
|        | खुरविक्षेपराब्दं च श्वेतोऽश्वो धावतोतिधीः-              |
|        | नन्त्र नियन्त्र मणिधनेयं कारिका                         |

### उद्धृतश्लोकादीनां सूचीपत्रम्

पृष्ठे

80

२१ प्राकृतात्कर्मणो यस्मात्तत्समानेषु कर्मसु । धर्मप्रवेशो येन स्यात् सोऽतिदेश इति स्मृतः-शास्त्रदीपिकायामुद्धतेयं कारिका

२१९ यस्संज्ञास्मरणं तत्र न तद्प्यन्यहेतुकम् । पिण्ड एव हि दृष्टःसन् संज्ञा स्मार्यितुं क्षमः—

१९३ यत्राप्यतिशयो दृष्टस्स स्वार्थानतिलङ्घनात्
दूरस्क्षमादिदृष्टौ स्थान्न रूपे श्रोत्रवृत्तिता ॥ — १लोकवार्त्तिक

२० यद्यपि हाङ्गविधिभिह्विषां न विधेयता । तथाप्यस्त्येव सम्बन्धस्तत्सम्बन्धाङ्गचोदनात् ॥

२१६ व्यावर्त्तनीयमधिगच्छिति यद्धि साक्षा-देतद्विशेषणमतो विपरीतमन्यत् । दण्डी पुमानिति विशेषणमत्र दण्डः पुंसो न जातिरनुदण्डमसौ च तस्य ॥

## उद्धतग्रन्थकारादीनां सूचीपत्रम्।

#### THE WAR

अतिनवानाः १६४

अभियुक्ताः ३, २१६

अक्षपादः ३१

आचार्यमतं २५

आचार्यानुयायिनः १६१

आधुनिकाः ३४

उच्छुङ्खुलोक्तिः २४०

गुरुः ५५, ५६, ६१, ७८, ७५, २०८

गुरुमतं ३९, ४५, ४७, ४८, ४९, ५०, ५३, ५४, ५८, ६२, ९२

२०२, २११, २१२

तार्किकैः १७२

दीधितिकारः ३६, ३८, ४६, ५३, ७९ १०८, १२२, १५३,

१५८, २२८, २३४

दीधितिकारानुयायिनः१६९,१७७,१८५,

दीधितिकारानुयायिनो नव्याः१०७

नवीनाः ३६, ५२, ७४, ८१, ८७, ९९, ११२, १२८, १६३,

१७९, १८५, १९०, २१२, २१७, २२०, २३८, २४८, २५६

नवीननये ६१

नवीनमतं १२२, १९८

नव्याः ६६-६७, ७०-७२, ९८, १००, १८४, १९३, २२२, २५५,

नव्यगुरवः ९१

नव्यनराः १९१

3

नव्यतार्किकाः ५९

नव्यनैयायिकाः ९३

नैयायिकाः ५९, ६०-६१, १०१, १३०, १४३,

नैयायिकमतं ३५, ५८, ८९, १३७, २१२,

नैयायिकनये ५६-५७

न्यायमतं ९०

परमाणुद्यगुकानङ्गीकर्नुणां नव्यानां ९८

पक्षधरमिश्राः ४१, ५९

पक्षधरमिश्रमतं ६१

प्रभाकरः ३४, ३९, ४५, ४७, ४८

प्राचीनाः ६, ८१

प्राचीनमत १२२

प्राचीनसिद्धान्तः १२५

प्राञ्चः १५६, १९३

प्राचीनानुयायिनः २, २५३

प्राचीनविद्वषिणो नवीनाः २५६

प्राभाकराः १३६, १४३, १८६

प्राभाकरमतं १८६, २१२,

बहवः २०५

मद्दः ३४, ३९; ४९, १३० १५४ १९२, २०७

महमतं ४१-५०, ५३, ५४, ५७

भट्टानुयायिनः १५८

भट्टानुयायिनो नव्याः १३१

मणिकारः ३, २४, ३४, ६५, ६६, १०३, १६०-१६१, २१७,

मणिकारानुयायिनः १५७, २१६

मिश्राः ३. ६, १५-१७, २४, ४३, ६२, ११३, २१७, २५६

मिश्रमतं ४१-४२, ४५, ४७, ४८, ५८, ६२ मिश्रोक्तं ५३, ५४, ६२, ६३

मीमांसकाः २, २८, ५=, ६०, ६१, ६५, ६९, १००, २१७

मीमांसकनव्याः १०२

मुरारिमिश्रः ३४, ३९

मैथिलाः ४६

लीलावतीकारानुयायिनः १५६

वेदान्तिनः ६२ वैभाषिकाः ७७

वैयाकरणानुयायिनः २१८

शाब्दिकाः ९६

संप्रदायः ७३,१०७,१६९, १९३-९४

सौत्रान्तिकाः ७७

स्वतन्त्राः २१७

स्वप्रकाशमतं २१४



# उद्धतग्रन्थानां सूचीपत्रम्।



आलोकः ३, २५६ कण्टकोद्धारः १६

गीता १२९, १९२

तत्त्वचिन्तामणिः ३

दीधितिः ४९,५०, १७२, २२४, २५६

पदार्थतत्त्वनिरूपणं १२२

प्राचीनसिद्धान्तः १२५ भवानन्दीप्रकाशः २४३

मिश्रग्रन्थः १६, ४२, ५२



# विषयसृचीपत्रम् ।



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विषय:                                               | वृष्ठ                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मङ्गलवाद:                                           | ₹-₹                           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रामाण्यवाद:                                       | 38-68                         |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रमावाद:                                           | 9.4-800                       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सुवर्णतैजसतावादः                                    | १००-१०३                       |
| ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रत्यक्षकारणवादः                                   | १०३-११८                       |
| ε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मनोवादः                                             | ११९-१२२                       |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | THEIRES.                                            | 972 926 00                    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | समवायवाद:                                           | १२३-१३६, १७१                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अभाववादः                                            | १३७-१६५                       |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                               |
| 6 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अभाववादः                                            | १३७-१६५                       |
| <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अभाववादः<br>अलौकिकसान्निकर्षवादः                    | १३७-१६५<br>१६६-१९ <b>३</b>    |
| < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q < q | अभाववादः<br>अलोकिकसान्निकर्षवादः<br>निर्विकरूपकवादः | १३७-१६५<br>१६६-१९३<br>१९४-२०७ |



# अथ न्यायकोस्तुभः।

महादेवपुणतामकरविरचितः।

# प्रत्यक्षकोरेतुभः।

दाक्षायणीरमणसच्चरणारविन्दं ब्रह्मादिभिः सुरवरैरपि सेव्यमानम् । श्रीगौतमं मुनिवरं पणिकारमुख्या— नान्वीक्षिकीरतबुधांश्च नपामि भक्त्या ॥ १ ॥

मुकुन्दं पितरं नौमि षद्शास्त्रीतत्वद्शिनम् । यत्पुण्यपरिपाकेन शास्त्रे गतिरभूनमम् ॥ २ ॥

पुरुहूतपुरोहितं सभायां कवितायां किल कालिदासमन्यम् । निखिलाखिलकास्त्रविद्धुरीणां वितिकण्ठाभिधसद्गुरुं नमामि ॥ ३॥

मोक्षहेतुप्रमाणादितत्वज्ञानाय सिद्ध्याम् । महादेवेन सुधिया क्रियते न्यायकौस्तुभः ॥ ४ ॥ न्यायसिद्धान्तनिष्कर्षे जिज्ञासा यस्य विद्यते । सङ्घाह्यस्तेन सुधिया न्यायकौस्तुभ आदरात् ॥ ५ ॥

न्यायाम्भोधिं समुन्मथ्य भावनामन्द्राद्विणा । विष्णुनेव महादेवेनायं कौस्तुभ उद्धृतः ॥ ६ ॥

### अथ मङ्गलवादः।

इह सकलिशानां ग्रन्थारम्भे मङ्गलाचरणान्मङ्गलफल-मादौ विचार्यते—

तत्र प्रचीनानुयायिनः—मङ्गळं समाप्तिफळकं, तस्य चाशुविनाज्ञितया समाप्त्यव्यवहितपूर्वक्षणेऽसन्वेन हेतुत्वमनुपः
पन्नामिति । विद्यन्दंसो व्यापारः । तथा च समाप्तित्वाः
विद्यन्तं प्रति विद्यन्वंसद्वारा मङ्गळं हेतुरिति पर्य्यवसन्नम् ।
समाप्तित्वं च यस्मिन्ननुष्ठिते सम्पूर्णिमदं कर्मेति व्यवहारस्तत्वम्।
तच्च ग्रन्थादौ चरमवाक्यादेयीगादौ चरमाहुतेः पटादावन्ततन्तुसंयोगादेग्रीमगमनादौ ग्रामचरणसंयोगादेशिसादि बोध्यम् ।
विद्यत्वं च प्रारीप्सितसमाप्तिप्रतिवन्धकदुरदृष्टविशेषत्वम् ।

ननु मङ्गळत्वस्य दुर्वचतया कथं तेन क्षेण हेतुत्वस् । न च तज्जातिः समाप्तिजनकतावच्छेदकतया च तत्सिद्धिरिति वाच्यम् । मङ्गळस्य कायिकवाचिकमानांसिकभेदेन नानाविधः तया करिक्षरः संयोगनमः शब्दप्रयोगमानसङ्गानाविशेषादिक्ष्पत्वेन संयोगत्वशब्दत्वज्ञानत्वादिभिः साङ्कर्योत् । न च प्रारोप्सितसः माप्तिपतिवन्धकादृष्टविशेषनिवर्तकत्वं तदिति वाच्यम्, प्रारीः प्रितत्वस्य तादृश्विवर्तकतावच्छेदकापरिचयेन निवर्त्तकत्वस्य च दुर्वचत्वात्तत्परिचये तस्यैव मङ्गळस्वक्षपत्वसम्भवात् । न च करिश्वरः संयोगाद्यन्यतमत्वं तत् । तस्यान्यथासिद्धिनिक्षपकत्या जनकतानवच्छेदकत्वात् । अन्यथा तृणारिणमणीनामप्यन्यतमः त्वेन हेतुत्वे मीमांसकानां कारणतावच्छेदकत्या शक्तरस्माकं च कार्य्यतावच्छेदकत्वात् । संयोगत्वादिव्याप्यं नानैव मङ्गळत्वं जाः तिरित्युपगमात् ।

3

### मङ्गलवादः । ] प्रत्यक्षकौस्तुभः ।

ननु तथापि मङ्गळस्य समाप्तिहेतुत्वे किं मानम् ? न च मङ्गळस्य समाप्तिः तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं, तस्यान्वयव्यतिरेकसद्दकृत-हेतुत्वे किम्मानम् स्यैव कारणताग्राहकतया मङ्गळं विनापि प्रमन् चानुष्टितग्रन्थसमाप्त्या तदसम्भवात् । तदुक्तं माणकृता(१)—

"मङ्गलस्य कारणता नान्वयव्यतिरेकगम्या। विनापि मङ्गः लं प्रमत्तानुष्टितसमाप्तेरिति"।

एतच्च व्याख्यातं मिश्रैः(२)-नान्चयेति। नान्वयव्यतिरेकज्ञानसचिवाध्यक्षगम्येसर्थः। अत्र यद्यपि कारणताञ्चरीरप्रविष्टव्याप्तरन्वयव्याप्तितया न व्यतिरेकसहचारापेक्षा आवश्यकी तथापि सति व्यतिरेके हेतोस्तत्र सत्वशङ्कया व्यभिचारशङ्काग्रस्ततया
अन्वयोऽप्यिकिञ्चित्कर इति तच्छङ्कानिष्टस्यर्थे व्यतिरेकसहचारापेक्षाऽप्यस्तीति द्वयप्रपात्तम्। वस्तुतो नान्वयगम्या न व्यतिरेकगम्येति साध्यद्वयम्। न च हेतो।द्वितीयमात्रीयतया प्रथमसाध्ये हेत्वछाभः। न हि वयं विनापि मङ्गलमित्यादिना
ग्राहकाभावमाचक्ष्महे। येनैकतरसाध्यमात्रविषयता हेतोः स्यात्
किन्तु पदासमाप्तिस्तत्पूर्वभवश्यं मङ्गलमित्येवं इपव्याप्तिघटितकारणताइपग्राह्याभावग्रहम् । स चोभयसाध्यसाधारण एव । विप्यताभावग्रहस्य प्रत्यक्षमात्रपतिबन्धकत्व।।दिति ।

इमं च मिश्रग्रन्थमित्थं व्याचक्षतेऽभियुक्ताः - नान्वयव्यः पक्षधरमिश्रः तिरेकगम्यातिम् छस्यान्वयव्यातिरेकसहचारज्ञानः ग्रन्थव्याख्या जन्यग्रहिष्यत्वाभावक्षपथाश्चतार्थपरत्वे तज्ज्ञाः नस्य कारणताग्राहकत्वानिराकरणं छभ्यते। तावता कारः णतायाः मसक्षप्रमाणगम्यत्विनराकरणं न स्फुटं भवति। अ-

<sup>(</sup>१) गङ्गेशोपाध्यायेन तत्त्वचिन्तामणौ प्रत्यत्तखगडे-पृ० ५

<sup>(</sup>२) पत्तधरमिश्रैः प्रत्यक्तालोके।

तस्तस्य स्फुटत्वाय व्याचष्टे—नान्वयेति । नान्वयव्य-तिरेकसहचारज्ञानसहक्रुतप्रसभ्याणगम्येत्यर्थः । नान्वयव्य-तिरेकसहचारज्ञानजन्यप्रत्यक्षाविषय इति फल्लितार्थः । एतेन कारणताग्राहकप्रत्यक्षप्रमाणेऽन्वयव्यतिरेकसहचारग्रहस्य सह-कारिताळाभात्तद्विना कृतप्रत्यक्षप्रवाणगम्यत्वशङ्काया नावका-शः । व्याप्तः व्यापकतायाः अन्वयव्याप्तित्या कारणः निष्ठकार्यव्यापकतारूपतया न तु कार्याभावनिष्ठकारणाभा-वन्यापकतारूपतयेति फलिलार्थः । तथा सति गौरवात् वि-षयतासम्बन्धेन केवळान्ययिनः ईश्वरज्ञानादेः समवायेन जन्य-मात्रं प्रति विषयतासम्बन्धेन कारणत्वानिवीदाचेति भावः। न व्यतिरेकसहचारापेक्षोति । कारणताग्रहे न व्यतिरेकस-हचारज्ञानजन्यतेत्यर्थः । आवद्यकी प्रामाणिकी व्याप्यव्या-पकसहचारज्ञानस्यैव व्यापकत्त्रग्राहकतायाः प्रामाणिकत्वादिति दोषः। एवं च व्यतिरेकसहचारज्ञानजन्यप्रस्विषयत्वाभावस्य कारणतारूपपक्षे साधने सिद्धसाधनमिति भावः। स्निति व्याति-रेक इति । कुत्र चिद्धिकरणे व्यापकस्य व्यतिरेकग्रहद्याः यामित्यर्थः । हेनोर्व्याप्यस्य । तत्र सत्वराङ्कया तद्धिकः रणद्यत्तित्वशङ्कया । हेलोः कारणस्य व्यातिरेके व्यतिरेक ग्रहे सति । तत्र तद्धिकरणे । सत्वदाङ्क्या कार्यसत्वशङ्क-येति वा व्याख्येयम् । व्याभिचारदाङ्काग्रस्ततथा उक्तरूप-व्यभिचारशङ्कारूपमितवन्यकसत्वेन विघटिततद्भावरूपसहकारि-कतया । अन्वयः अन्वयसहचारग्रहः । अपीत्यस्य विद्यमान इत्यादिः। अकिञ्चित्करः व्याप्त्यग्राहकः । तच्छङ्कानिवृः न्यर्थं व्यतिरेकसहचारावेक्षाऽप्यस्तीति व्यभिचारवाः ङ्कानिवृत्तिद्वारा व्यतिरेकसहचारग्रहस्यापि व्याप्तिग्रहोपयोगिता-

6

### मङ्गलवादः । ] प्रत्यक्षकौस्तुभः।

स्तीत्यर्थः । द्वयसुपात्तं द्वयोपादानं सङ्गतम् । उभयसहचारः
ग्रहप्रयोज्यप्रत्यक्षविषयत्वाभावस्य साध्यतया व्यतिरेकसहचारः
ज्ञानाजन्यस्यापि कारणतात्रहस्य प्रतिबन्धकाभावसम्पादकतः
ज्ञानप्रयोज्यत्वसत्वेन सिद्धसाधनाप्रसक्तिरिति भावः । प्रयोज्यः
त्वं च साक्षाज्जन्यसाधारणमपीत्यन्वयसहचारज्ञानस्यापि प्रयोः
जकतायाः कारणतात्रहे सत्वाच सिद्धसाधनम् । अन्वयसहचाः
रत्रहजन्यत्वव्यतिरेकसहचारज्ञानप्रयोज्यत्वोभयं वा प्रत्यक्षः
विशेषण्यम् ।

केचित्त कारणस्याप्यन्वयसहचारज्ञानस्य व्यभिचारशंकानिवर्त्तकतया व्याप्तिधीप्रयोजकत्वमिवकळिमियाहुः । यद्यपि
स्वतः सिद्धव्यभिचाराग्रहस्थळे व्याप्तिग्रहे न व्यतिरेकसहचारज्ञानापेक्षेत्युभयसहचारग्रहाप्रयोज्यमपि कारणताप्रत्यक्षं संभवतीत्युभयसहचारग्रहप्रयोज्यप्रत्यक्षनिराकरणेऽपि न प्रत्यक्षसामान्यनिराकरणं तथापि व्यतिरेकसहचारग्रहप्रयोज्यत्विमहः तत्संपाद्यव्यभिचारग्रहाभावजन्यत्वं तत्सकळव्याप्तिग्रहसाधारणमेवेति न व्याप्तिघटितकारणताप्रत्यक्षसामान्यनिराकरणानिवीहः।

नन्वेवमेकैकसहचारग्रहाधीनत्वस्यापि कारणताप्रत्यक्षसाः
मान्यसाधारणतया एकसहचारग्रहाधीनप्रत्यक्षविषयत्वाभावसाः
धनेऽपि कारणताप्रयक्षसामान्यानिराकरणसंभवात्सहचारक्ष्पद्यः
दितसाध्यानुधावनमफल्लामित्याभयेन वैकल्पिकसाध्यद्वयपरत्या
व्याच्छे—वस्तुत इति । नान्वद्यगम्येति । तद्गम्यत्वं तत्सहः
चारज्ञानजन्यप्रत्यक्षविषयत्वम् । व्यतिरेकगम्यत्वं तत्सहचारग्रहपयोज्यप्रत्यक्षविषयत्वम् । अत्र च सहचारग्रहाधीनत्वाविः
भेषितप्रयक्षविषयत्वाभावसाधनेनैवोपपत्तौ विनापीयादिनाः
कथितस्य व्यभिचारग्रहरूपहेतोः सहचारग्रहरूपकारणविद्यदकः

तया प्रत्यक्षाभावनिर्वाहकस्वात् प्रत्यक्षाभावसाधनेनापयोजक-त्वमित्येतल्लाभाय प्रत्यक्षे तद्विशेषणोपादानमित्याशयेन साध्य-घटककारणताग्राहकखंडकतयैवोक्तव्यभिचारग्रहरूपहेतोः रणताप्रत्यक्षाभावनिर्वाहकत्वं मुळकृतोऽभिषेतमियाद्ययेन प्रथः मसाध्ये उक्तहेतुर्न संगच्छते व्यभिचारग्रहस्यान्वयसहचारग्रहाः विरोधित्वादित्याशंकते - न च हेतोरिति । अत्र कारणता-ग्रहे व्यतिरेकव्यभिचारग्रहस्य साक्षादेव विरोधित्वमानुभविकं सिद्धान्तसिद्धं च। कारणता च व्याप्तिघटिता स्वरूपसम्बन्धः रूपा वा भवतु । व्याप्तिघटितत्त्रे ग्राह्याभावावगाहित्वे न तस्प तद्भहविरोधित्वम् । अतथात्वे मणिमन्त्रादिन्यायेन(१) तथात्वं फुलतो न विशेषः । तथा च कारणताग्राहकसहचारज्ञानविघटः नेनैव व्यभिचारज्ञानस्य कारणतायां दर्शितसाध्यसंपादकत्वमिः त्याभित्रायेण न मूळकृतः साध्यघटकपत्यक्षे सहचारज्ञानजन्यः विशेषणोपादानम् । अपि तु मंगळद्यत्तित्वस्य समाप्तिकारणता-रूपपक्षविशेषणत्वे पक्षस्य नोभयमते सिद्धिसम्भव इति तदवि-शेवितसमाप्तिकारणताया एव पक्षत्वमुपेयम्। तथा च लोकावगः तकारणानिष्ठसमाप्तिकारणतायां प्रत्यक्षगम्यत्वसत्वेनांशतो बाध इति तद्वारणाय मंगळान्वयादिगम्यत्वाभावस्य साध्यतयोपा-दानम् । एतद्भित्रायेण मिश्रैविनापीत्यादिहेतोः साध्यद्वयसं पादकत्वमुपयादायिष्यते—हेतोरिति । विनापीत्यादिना कः

<sup>(</sup>१) इत्थमेष न्यायो व्याख्यायते—

<sup>&</sup>quot;मिण्मिन्त्रादीनां चह्नेद्दाहं प्रति यथा स्वातन्त्रयेण प्रतिबन्धक-त्वं लोकसिद्धं न च तत्र युक्त्यपेचा एवं कामिनीजिज्ञासाया श्रिप ज्ञानमात्रं प्रति प्रतिबन्धकत्वमित्येवं यत्र पृथक् प्रतिबन्धकत्वं तत्रास्य प्रवृत्तिरिति"।

थितस्य व्यतिरेकव्यभिचारग्रहरूपहेतोरित्यर्थः। द्वितीयमात्री-यत्या घटकीभूतस्य व्यतिरेकसहचारग्रहस्याभावनिर्वाह्यद्वि-तीयसाध्यसत्वसंपादकतया मात्रपदेनान्वयसहचारग्रहाविरोधि-श्वेन तद्धितमथमसाध्यसंपादकत्वाभावो दर्वितः । प्रथमसा-ध्ये हेत्वलाभः प्रथमसाध्यघटकान्वयं सहचारग्रहविरोधिनो हेतुवाक्यांद्ळाभः। अथ व्यभिचारग्रहसत्वेऽपि अधिकरणान्तरे कार्यकारणसहचारस्येव तद्व्यतिरेकसहचारस्यापि ग्रहसंभवात द्वितीयसाध्यवटकसहचारग्रहविरोधित्वमेव कथं तस्य । यदि च कारणाभाववत्तया गृद्यमाणे सर्वत्र कार्याभावक्रपव्यतिरेकसहः चारग्रहः कारणताग्राहकस्तत्र व्यभिचारग्रहो विरोधीत्युच्यते तदाऽविशेषेण कार्यवत्तया गृह्यमाणे सर्वत्र कारणवत्वग्रहरूपा-न्वयसहचारग्रहोऽपि कारणताया ग्राहकः स्यात्तत्रापि व्यभिचा-रग्रहो विरोधी स्यादिति मथमसाध्येऽप्युक्तहेतुसंगतिः। न चा-न्वयसहचारज्ञानं अन्वयव्यापकताग्रहे साक्षाद्धेतुरिति यत्किचि-द्धिकरणान्तर्भावेनापि कारणाताग्राहकतया व्यभिचारज्ञानम-किंचित्करम् । व्यतिरेकसहचारज्ञानं तु व्यभिचारज्ञानविघटने न तथा। अत उक्तनियतसहचारज्ञानस्यैव व्यभिचारग्रहविरोधितया तथात्विमितिविशेष इति वाच्यम्। अधिकरणविशेषे व्यतिरेकस-हचारग्रहस्यापि तदाधिकरणे व्यभिचारग्रहविरोधित्वेन कारणता-ग्राहकत्वात्तत्रापि नैयत्यानुपयोगात्सर्वत्र व्यभिचारशंकानिव-र्त्तकव्यतिरेकसहचारस्यैव साध्यघटकत्वे अन्वयसहचारेऽपि नियमस्य सर्वत्र व्यभिचारशंकानिवर्त्तकतयोपयोगित्वात् । निय-तान्वयसहचारस्यापि साध्ये उपादातुमुचितत्वेन सामझस्यादिति चेत्-न । व्यतिरेकसहचारभयोज्यत्वस्य व्यतिरेकसहचाराधीन-व्यभिचारज्ञानाभावजन्यत्वरूपताया उक्तत्वात्। व्यभिचार्ग्रहा- भावक्षपद्वितीयसाध्यघटकग्राहकविरोधितया व्यभिचारग्रहक्षपस्य विनापीत्यादिना दर्शितहेतोर्द्वितीयसाध्यीयत्वोपपत्तेः । प्रथ-मसाध्यघटकान्वयसहचारज्ञानजन्यत्वे व्यभिचारग्रहाभावक्षपग्रा-हकानिवेशात् तत्साध्यीयत्वानुपपत्तेः ।

कोचित्तु द्वितीयपदं विषरीतगणनया प्रथमसाध्यपरम् । तत्र च नियतसहचार एव प्रविष्टः। व्याप्तिक्षपस्य तस्य कारण-ताघटकतया तज्ज्ञानस्य कारणतायाहकत्वम् । हेतुभूतव्यभिचार-ज्ञानं च समाप्तित्वेन व्यभिचारविषयकं ताह्याव्यापकताग्रहिनः रोधि न तु व्यतिरेकव्याप्तिघटितकारणतापक्षकद्वितीयसाध्यघट-कव्यतिरेकव्याप्तिरूपनियतव्यतिरेकसहचारग्रहे तादशकारणताः ग्रहे वा विरोधिग्राह्याभावानवगाहित्वात्। द्वितियपक्षे च नान्वयः व्याप्तिघटितकारणतायाः पक्षत्वसंभवः। व्यतिरेकसहचारग्रहस्य तद्भहे नियतापेक्षाविरहात्। जन्यतागर्भसाध्यासंभवाज्जन्यतागर्भः साध्यानुरोधेनैव च प्रथमकल्पमुपेक्ष्य एतत्कल्पानुसरणादिति शंकितुरभिपायः । न च द्वितीयसाध्ये व्यतिरेकव्याप्तिघटित-कारणतायाः पक्षत्वेऽन्वयच्याप्तिघटितकारणतायां ग्राह्याभाव-ज्ञानमुद्रया व्यभिचारज्ञानस्य प्रतिबन्धकतया हेतोरुभयसाध्यः साधारण्यसंपादनस्यासंगतिरिति वाच्यम् । व्यतिरेकव्याप्तिः घटितकारणतायाः पक्षत्वस्य शंकितुरभिमानविषयत्वेऽपि अ न्त्रयच्याप्तिघटितमेव कारणत्वं, अन्यथोक्तदोषप्रसङ्गात् । तथा च तादशमेव कारणत्वम्रभयमते पक्षः। तत्र च व्यतिरेकसहचार-स्याप्रवेशेन तज्ज्ञानन्यभिचारशंकानिवर्त्तनद्वारैव कारणताग्राह-कमिति तज्ज्ञानप्रयोज्यत्वमेव साध्ये निवेद्यम् । उभयसहचार-स्यैकत्र निवेशे एकत्रानिवेशवैफल्यामित्येव कल्पान्तरानुसर्ण

### मङ्गलवादः।] प्रत्यक्षकौस्तुभः।

9

वीजिमितिदर्शितस्य शंकितुरभिमानस्य निराकरणाभिषायेण संगतेरित्याहुः।

अन्ये तु अन्वयवयभिचारग्रहस्यापि कारणताग्रहमतिबन्धः कतायाः प्राचीनैक्षणमाचित्रवर्ष्तनायेतरकारणसत्वे मंगळः सत्वेऽवश्यं समाप्तिरित्येतादशान्वयसहचार एवान्वयपदेन विवः क्षितः । तादशसहचारग्रहविरोधिनोऽन्वयवयभिचारग्रहस्य प्रकृते हेतुतयाऽनुपन्यासान्न्यूनतेत्यभिषायेण प्रथमसाध्ये हेत्वः छाभ इति शंकेति वर्णयन्तीत्यछं प्रसंगागतेनेति चेत्-

मैवम् । पंगलं समाप्तिजनकं, समाप्तिकानया शिष्टैः कि यमाणत्वात् , यद्यत्कामनया शिष्टैः कियमाणं तत्तज्जनकं, यथा स्वर्गकामनया शिष्टैः कियमाणं दर्शादीत्यनुमानस्यैव मानत्वात् । न च मंगलं विनापि प्रमात्तानुष्ठितसमाप्तिदर्शनन व्यभिचारहाः नस्य विद्यमानतयोक्तानुमानादपि तत्र समाप्तिजनकताग्रहो न संभवतीतिवाच्यम् । अनुमितौ साध्यसन्देहस्यानुगुणतया प्रमत्तानुष्ठितसमाप्तिस्थले जन्मान्तरीयमङ्गलसंदहेनापादितस्य तथाः विधकारणताद्भपसाध्यसन्देहात्मकव्यभिचारसन्देहस्य प्रकृताः नुमितावप्रतिवन्धकत्वेनोक्तानुमानन कारणताग्रहवाधकाभावाः त् । अत एवानुमितौ साध्यसन्देहः पक्षतिति प्राचीनाः ।

न च तथापि तथाविधानुमितेः स्वतन्त्रप्रमाणामुळकःवे मङ्गलबोधकः नाप्रामाण्यज्ञानास्कंदिततया नोक्तानुपानाः वेदानुमानम् । स्समाप्तिजनकतासिद्धिरिति वाच्यम् , पङ्गलं वेदवोधितकत्व्यताकं, अलोकिकाविगीतिशिष्टाचारविषयत्वात् , दर्शवदियनुमानेनोक्तानुमानमूलीभृतवेदानुमानात् । न च वेदवोधितत्वं वेदजनयशाब्दवोधविषयत्वम् । तच्च कर्तव्यतायां न सम्भवति । आचारानुमितवेदस्यदानीतनानामप्रयक्षतयाः व न्याः को०

नुपूर्वीविशेषनिर्णयाभावेन ततः कर्तव्यताशाब्दबोधासम्भ-वादिति वाच्यम्। यदा स वेदः पूर्व कस्य चित्प्रसक्त आसीत्तदा ग्रम्पादिष कर्तव्यताशाब्दबोधसम्भवात् । न चैवं सत्युपदिर्शित सम्प्राप्तिजनकत्वानुमानं व्यथिमिति वाच्यं, वेदात्कर्तव्यताबोध्येऽपि विशिष्य समाप्तिजनकत्वासिद्धेः । उपायस्योपायान्तरा दृषकत्वाच्च । अत्र भोजनादौ व्यभिचारवारणायालौकिकत्वस्य हेतौ निवेशः । रात्रिश्राद्धादौ व्यभिचारवारणायविगीतत्वस्य तत्र निवेशः । निष्फळचैत्यवन्दनादौ व्यभिचारवारणाय तत्र शिष्टपदम् ।

वस्तुतस्तु शिष्टपदं व्यर्थमेव तद्वारणीयस्य निष्फः लचैत्यवन्दनादेः 'न कुर्पानिष्फलं कर्में'तिशास्त्रनिषिद्धत्वेन धर्मशास्त्रानिषिद्धार्थकाविगीतपदेनैव वारणसम्भवादिति हेतौ निष्तरमवेशनीयम्।

के चित्त शिष्टपदाविगीतपदयोवैकि हिपकोपादानेन हेतुद्वये तात्वर्थ्यामित्याहुः । न चाचारपदस्य क्रियार्थकस्वे तद्विषयत्वा प्राप्ताद्धिरिति प्रष्टस्यर्थकत्वप्रुपेयम् । तथा च फळे व्यभिचारः । तस्याप्युदेश्यतयाऽछौकिकाविगीतपद्यात्तिविषयत्वादितिवाच्यम् । तादशसाध्यत्वाख्यविषयत्वस्य हेतुत्वोपगमन प्रवृत्तेरुदेश्यत्वाख्य विषयताशाळिनि फळे तथाविधसाध्यत्वाख्यविषयताविरहेणो क्रदोषाभावात् ।

ननु तथापि समाप्तिजनकत्वानुपापकशिष्ठत्वं दुर्वचम् । तथा हि—शिष्ठत्वं वेदमामाण्याभ्युपगन्तृत्वम् । तादशा भ्युपगमश्र वेदनिशेष्यकपामाण्यपकारकनिश्रयः। तद्वत्वं च न शिष्ठत्वं सम्भवति। तस्य विशेषणत्वे यदा तिश्रश्रयो नास्ति तदा शिष्ठत्वानुपपत्तिः। उपछक्षणत्वे च जन्मान्तरे वेदमाभाण्यानिश्रः मङ्गलवादः । ] प्रत्यक्षकौस्तुभः ।

53

यवतो बौद्धस्यापि शिष्टत्वापत्तेशित चेत्-

न । स्वनिष्ठत्रेद्विशेष्यकमामाण्यमकारकर्यात्किचित्रिश्च-यसमानकालीनास्तिन्ध्यसमानाधिकरणवेदाप्राप्राप्यनिश्चयस्य संसर्गाभावास्तद्वेदविशेष्यकपामाण्यप्रकारकनिश्चय पागभावध्वं सविशिष्टतावदभाववत्वे सति तद्वेदप्रामाण्यानि श्चयावच्छेदकशरीरजानीयशरीरावच्छिन्नत्वस्य तल्छक्षणत्वात् । स्वं शिष्टुरवेनाभिमेत आत्मा ताहशाभाववत्वं च वेदमा माण्यानिश्चयमार्भ्य वेदापामाण्यानेश्चयपूर्वकालपर्यन्ते वन र्तते । तदानीमेवासौ शिष्टत्वेन व्यवद्धियते । अत्र ति-श्रये यरिकचित्रवानिवेशे यस्य पुरुषस्य प्रथमं प्रामाण्यनिश्चयस्तः तः कतिपयकाळानन्तरमपामाण्यानिश्चयस्तदनन्तरं च पुनः प्रा-माण्यानिश्चयस्तस्य प्रथमप्रामाण्यनिश्चयमार्भ्य शिष्टत्वं न स्यात् । तादृशयावद्भावान्तर्गतस्य तद्यामाण्यनिश्चयध्वंसस्य द्वितीयः प्रामाण्यनिश्चयसमानकालीनस्य तदा असत्वात् । तनिवेशे च प्रथमप्रामाण्यनिश्चयमादायैव छक्षणसंमन्वयात् । स्वानिष्ठवेदा-मामाण्यनिश्चयस्येत्युक्तौ असम्भवः कस्यापि तादशनिश्चयस्य ध्वंसपागभावात्मकस्य यावदभावस्य एकदा एकत्रासत्वादत-स्तादशाभावे वेदपामाण्यानिश्चयसमानकालीनत्वं विशेषण्म् । यस्य प्रथमं अपामाण्यनिश्चयस्ततः कतिपयकाळानंन्तरं प्रोमाः · ण्यनिश्चयस्ततः पुनरपामाण्यनिश्चयस्तदनन्तरं तस्य शिष्टत्वाप-तिः। तनिश्चयकाळीनपूर्वापाण्यनिश्चयध्वंसस्य तदा तस्मि-न सत्वात् । अत अभावे यावत्वविशेषणम् । तानिवेशे च या-वदन्तर्गतस्य तिश्रथयसमानकालीनद्वितीयाप्रामाण्यानिश्रयपा-गभावस्य तदा तस्मित्रसत्वात्तदापत्तिनिरासः। यात्रदन्तर्गतस्य तिश्चयसंमानकालीनपुरुषान्तरीयवेदाप्रामाण्यनिश्चययोगभाव-

स्य तद्ध्वंसस्य च तदा तिस्मिन्न पत्वादसम्भववारणाय अमामाण्यानिश्चये तिन्नश्चयसामानाधिकरण्यं विशेषणम् । अमामाण्यनिश्चयस्तस्य तत्मामाण्यानिश्चयद्दितीयक्षणे पुनरमामाण्यनिश्चयस्तस्य तत्मामाण्यानिश्चयद्दितीयक्षणपर्यन्तं शिष्टत्वं न स्यात् ।
तिश्चयकाले तत्समानाधिकरणामामाण्यानिश्चयात्यन्ताभावासत्वादिसन्ताभावत्वमुपेक्ष्य संसर्गाभावत्वमुक्तम् । संसर्गाभावत्वेन च ध्वंसमागभावादेरपि लाभान्न दोषः। यस्यामामाण्यानिश्चयानन्तरं मामाण्यानिश्चयस्तस्य मामाण्यानिश्चयात्पूर्वमपि शिष्टत्वापात्तः। तत्समानकालीनयावदभावस्य तदा तिस्मिन्मत्वादतस्तिनश्चयमागभावध्वंसवैशिष्ट्यमभावे विशेषणम् । तिनश्चयोत्तरत्ववैशिष्ट्यानिवेश्चमुपेक्ष्य तत्मागभावध्वंसवैशिष्ट्यानिवेश्चरतिनश्चयप्रथमक्षणावधिशिष्टत्वच्यवहारार्थम् ।

वस्तुतस्तु एकक्षणावच्छेदेनैकात्मद्वत्तित्वसम्बन्धेन ताद्दशः प्राग्नभावध्वंसवैशिष्ट्यं ताद्दश्यावत्संसर्गाभावे निवेश्वयः । एवं च तिश्वश्वयसामानाधिकरण्यं वेदाप्राण्यनिश्चयेन निवेशनीयम् । यस्य पूर्वजन्मन्यप्रामाण्यनिश्चयानन्तरं प्रामाण्यनिश्चयोत्पत्तिः स्तद्दनन्तरं तच्छरीरनाशस्तस्यान्यजन्मनि काकादिशरीरिणः शिष्टत्ववारणाय विशेष्यद्छम् । साजासं च चैत्रत्वादिक्ष्पेण विः विश्वतम् । तेन ताद्दशाप्रामाण्यनिश्चयानन्तरोत्पन्नप्रामाण्यनिश्चया-नन्तर्यन्यजन्मनि मनुष्यशरीरिणोऽपि प्रामाण्याप्रामाण्यनिश्चय-रिहतस्य यदि न शिष्टत्वच्यवद्दारस्तदा तिश्चरासः । अन्यथा पुनमनुष्यत्वादिनैव साजात्यं निवेशनीयम् । निश्चयपदं च वेदः विश्वष्यकप्रमाण्याप्रामण्योभयप्रकारकज्ञानक्ष्यवेद्प्रामाण्यसन्देदः वतः शिष्टत्वच्यवद्दारवारणाय ।

ासप्टरव व्यवहारवारणाय ।

केचित्त वेदमामाण्यानिश्चयतज्जन्याविनश्यदवस्थसंस्कारान्य-

# मङ्गलवादः । ] प्रत्यक्षकौस्तुभः।

केपाञ्चिन्मते तरवत्त्वमेव शिष्टत्वम् । वेदाप्रामाण्यानिश्चयो-शिष्टलक्षणम् । त्पत्तिकाले शिष्टतावारणाय संस्कारेऽविन । इयद्वस्थत्वनिवेश इति पादुः ।

वस्तुतस्तु इष्ट्रसाधनत्वांशेऽभ्रान्तत्वमेव शिष्ट्रत्वं हेतुताव-शिष्टस्यापरं च्छेदककोटौ निविष्टं लाधवात्र तूक्तरूपं गौरवात्। लक्षणम् व्यवहारोपायेकं तु पूर्वोक्तमेव।

नन्त्रेवं सति समाप्तिपतिवन्धकविष्नसंशये तद्ध्वंसार्थिनां शिष्टाः नां मंगले प्रवृत्यनुपपत्तिः । पापध्वंसार्थिपदात्तं प्रति पापनिश्चयस्य हेततायाः पायाश्चित्तादिस्थले क्लप्तत्वात् । विध्नस्यापि दुरदृष्ट्ररू-पतया पापत्वादिति चेत्-न। प्रायाश्चित्तादौ शिष्टानां पापसंशायेऽपि महत्यभावेनाविगीतशिष्टाचारानुमितेन 'पापनिश्रयवान् प्रायश्चित्तं कुर्यादि'ति वेदेन प्रायि ते पापनिश्चयवत एव कर्तव्यत्वबोध नेन मंग्छे च शिष्टानां विष्नसंदेहेऽपि प्रवृत्या ताह्याचारातुः मितेन 'विघ्नज्ञानवान् मंगलं कुर्यादि'ति वेदेन मगले विघ्नज्ञान-वत एव कर्तव्यत्वबोधनेन शायश्चित्तादौ पापनिश्चयत्वेन हेत-त्वेऽपि मंग्ले विघ्नज्ञानत्वेनैव हेतुतया सामान्यतस्तादशहेतुता यां मानाभावात् । एतेनानिष्टध्वंसार्थिपवृत्तिं पति अनिष्टनिश्चयः त्वेन हेतुत्वस्य तदुद्देश्यकपृष्टीं प्रति तदुप्यायकतानिश्चयत्वेन हेतुत्वस्य च क्लुप्ततया विघ्नसंदेहे विघ्नध्वंसोपधायकतासंदेहे च शिष्टानां मंगळे पटस्यनुपपत्तिरिति निरस्तम् । सपदंशस्या-निष्टु संवायकालीन भेषजपानादिम हत्तौ व्यभिचारेणाद्यहेतुत्वस्य फलोपधायकतासंशयकालीनकृष्यादिमहत्तौ व्यभिचारेण द्वितीयहेतुत्वस्य चासंभवातः। अथ प्रवृत्तिं मति द्वाराभावानिश्च-यस्य प्रतिबन्धकत्वं सर्वसिद्धम् । तत्करुपने यद्यतिरेकनिश्चयो यत्र प्रवत्ती प्रतिबन्धकस्तत्र तत्संशयस्यापि प्रतिबन्धकत्वमि-

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

83

[ Analas in

ाति व्याप्तिबलात् द्वाराभावज्ञानस्वेनैव प्रतिबन्धकस्त्रं कल्प्यते । न च फलच्यतिरेकनिश्चयप्रतिबध्यायां फलसंशयापातिबध्यायां फलसंशयजन्यप्रवृत्तौ व्यभिचारेणोक्तव्याप्तिरेवासिद्धेति च्यम्, तथापि निश्चयत्वापवेशलाघवेन तत्सिद्धेर्दुरपवादत्वात् । तथा च विघ्नसन्देहकाळीनविघ्नध्वंससन्देहे शिष्टानां मंगले परस्यनुपपत्तिः, द्वाराभावज्ञानक्ष्पपतिवन्धकसत्वात् । अत एव ाञ्चवंधकामकर्तव्यविश्वेदेवदेवताकचरुकरणानन्तरं वेद्या उपरि आस्त्रते वर्हिषि स्प्येन खादिरकाष्ट्रविशेषेण खङ्गाकारेण ओ-्द्ने निष्काशनीये यदि ओद्नः स्पये लगति वर्हिषोऽधस्ताद्वा पः तित तदा तेनोदनेनेष्टिः कर्तव्या इत्यर्थकात् 'यदि स्पय आः िश्चिष्येत यदि वाधारं मृज्येत विष्णव उरुक्रमायावद्येत' इति वा-क्यात्माप्तायाः स्पयाश्लेषानिमित्तकेष्ट्राप्तेयविकृतित्वेन तत्र म-कृतिबद्विकृतिरितिन्यायेन प्राप्तस्य पूर्वदिनकृतेच्यदेवतापरिग्रह-क्ष्यदर्शाङ्गस्य स्पराश्छेषसन्देहेन ताहशेष्टिपूर्वदिने इननुष्ठानिति मीमांसासिद्धान्तोऽपि(१) सगच्छते। न च प्रद्वति प्रति द्वाराभाव-निश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वे पानाभाव इति वाच्यं, द्वाराभावनिश्चये प्रदृत्यनुत्पादस्यैव तत्र मानत्वात् । अत एव काम्येष्टिप्रकरणे 'प्रा-जापत्यं घृते चहं निर्वपेत् शतकृष्णलमायुष्काम' इति वाक्यात्। ं आयुष्कामेन प्रजापतिदेवतामुद्दिश्य सुवर्णपाषात्मकान् शतक्रः ष्णलान् घृते संलोड्य तैहोंमः कर्त्तव्य इति पाप्तम्। तत्र कृष्णले वेतुष्यक्षपद्वाराभावनिश्चयेनावघाताननुष्ठानरूपस्तद्वाध 💮 🚾 इति नामांसांसिद्धान्त इति चेत्-

भैवम् । द्वाराभावज्ञानस्वेन प्रतिबन्धकत्वेऽप्रामा-एपसंशयकालीनद्वारसंशयकाले प्रवृत्त्यापरपाऽपामाण्यनिश्चय-

<sup>ं (</sup>१) अत्र शबरभाष्यस्य दशमाध्यायस्य प्रथमपादी द्रण्डयः।

## मङ्गलवादः । ] प्रत्यक्षकोस्तुभः।

20

स्यैत्रोत्तेजकत्वं द्वाराभावानिश्चयत्वेन प्रतिबन्धकत्वे चा-प्रामाण्यज्ञानमात्रकाळीनद्वाराभावानिश्चयकाळे प्रवृत्युत्परयाऽपा माण्यज्ञानमात्रस्यैत्रोत्तेजकत्व्वमिति विपरीतळाघनेन द्वाराभावः निश्चयत्वेनैव प्रतिबन्धकत्वष्ठपेयत इति विघ्नध्वंससन्देहे शि-ष्टानां मंगळेन प्रवृत्यनुपपत्तिः । तदा द्वारच्यतिरेकानिश्चयक्त्वः प्रतिबन्धकस्यासत्वात् स्पयाश्चेषिनिमत्तकेष्टिपूर्वदिने देवताप् परिग्रहाननुष्टानं तु स्पयाश्चेषसंशयेन स्पयाश्चेषात्मकनिमि त्वनिश्चयक्षपतृत्कारणाभावादेवोपपन्नम् । नैमित्तिके निमित्तानि श्चयवतोऽधिकारादिति ।

के चित्त कृष्णले वैतुष्यक्षपद्वारव्यतिरेकानिश्चयेन प्रतिव न्यान्नाव्याताननुष्ठानं किन्तु तत्राव्याताप्राप्त्या ब्रीहीनवह न्तीतित्राक्येन ब्रीहित्वाविशिष्ठ एवाव्यातविध्यनेन तत्रैव तत्प्राप्तेः। न चैवं सत्युपदिशतमीमांसासिद्धान्तभंगापित्तिरिति वाच्यम् । बाधस्य प्राप्तिपूर्वकत्वनियमस्य तात्सिद्धान्तिसिद्धतयोन् क्तिसिद्धान्तासंभवेन तद्धंगे इष्टापत्तेः। एवं च प्रदात्तिं प्रति द्वाः राभावज्ञानस्य प्रतिवन्धकतायां मानाभावेन विद्रध्वंससंदेहकाले शिष्टानां मंगलेन प्रदृत्यनुपपत्तिरित्याहुः—

तदसत्। ब्रीहीनवहन्तीत्यत्र ब्रीहिपदस्य यवादिसाधार ण्याय छक्षणया नियोगसाधनद्रव्यपरतया प्राजापसमिसादि वाक्येनावगतिनयोगसाधनताके कृष्णछेऽप्यवधातप्राप्तिसत्वात्। नियोगशब्दार्थश्र यागो दृष्टं वा। न च ब्रीहिपदस्य नियोगसाधन सतुषद्रव्यपरतया न कृष्णछेऽत्रधातपाप्तिरितित्र।च्यम्। तत्र सातु ष्यप्रवेशे गौरवात्। न च गुरुक्ष्पेण शक्तिरेव नास्ति छक्षणा त्वक्ष्पे वेति वाच्यम्, युक्तितौल्येन वैषम्ये वीजाभावात्। मिश्रास्तु ब्रीहिभिर्यजेत ब्रीहीनवहन्ति ब्रीहीन्मोक्षतीसत्र यागावधातप्रोक्षणानां सामानाधिकरण्यानां सामानाधिकरण्यः मनुभूयते । तच्च तुल्यपकारोपस्थिति विना न संभवति । न वा साकांक्षं चेत्येकपकारोपस्थितिविच्या । न च प्रोक्षणादाविष सातुष्यन्तन्त्रमित्येकत्र सातुष्यापवेदोऽवधातेऽपि न तत्पवेदा इति प्रसंगसंभवे वाघ एवेति प्राहुः—

यत्तु मिश्रोक्तमसगतं तथानुभवे मानाभावात् त्रीहीभियेजे तेत्यत्र त्रीहिपदस्य नियोगसाधनद्रव्यपरत्वे यवैर्यजेतेतिविधिः वैषर्थ्याच्च । यदि च यत्रे नियागसाधनत्वपापकत्वेन तद्विधेः सार्थक्यमित्युच्यते तदा ब्रीहित्वविशिष्टस्य नियोगसाधनत्वपाः प्त्यर्थं त्रीहिभियजेतेत्यत्र त्रीहिपदस्य सुरूपार्थत्वमेवाद्रणीयमिति। तत्र उक्षणासंगतेति कैश्चिद्दृषणमुद्धावितं तदज्ञानविजृभितमेव। तथानुभवे मानाभावाभिप्रायेणैव न वा साकांक्षं चेत्यस्योक्तेः। नापि यवैद्येजेतंति विधिवैद्यर्थे कस्यां चिच्छाखायां त्रीहिभि-र्यजेतेत्यस्येव शाखान्तरे यवैर्यजेतेत्यस्येव प्रथमपाठतत्वेन बी-हियवपदयोर्नियोगसाधनद्रव्यप्रत्वेऽपि सम्भेदेनान्यत्रत्रैयः थ्याभावात् । न च तथापि ब्रीहियवयोर्नियोगसाधनत्वस्य प्रमाणान्तराप्राप्तत्वेन नियोगसाधनद्रव्यपरत्वं त्रीहियवपदयो र्ने संभवतीतिवाच्यम् । प्रकरणप्रध्वसितेन ग्राहकग्रहणारुवेन मीमांसकमतसिद्धप्रमाणेनैव तयोर्नियोगसाधनत्वप्राप्तेः । वस्तु-तस्तु यागावघातप्रोक्षणानामित्यस्य यागीयावघातप्रोक्षणानाः मित्थर्थः । अवदातादौ यागीयत्वलाभार्थमेव ब्रीहिभिर्यजेते-त्युक्तमिति (१)कण्टकोद्धारादिभिर्मिश्रयन्थस्य(२) व्याख्यानेन

<sup>(</sup>१) कएटकोद्धारस्तु पद्मधरमिश्रविरचिततत्वचिन्तामएयालो-कस्य मधुसुदनठाकुरकृता व्याख्या।

<sup>(</sup>२) पत्तधरमिश्ररचिततत्त्वचिन्तामएयालोकस्येतिभावः।

मङ्गलवादः ] प्रत्यक्षकौरतुभः।

29

त्रीहिभिषेजेतत्वत्र त्रीहिपदे छक्षणाया पिश्राणामसम्मततया नानुपपत्तिछेशोपीति ध्येयम् ।

ननु कुष्णलेऽवघातवाधे तद्विकृतिनीवारेऽपि तद्वाधापिः। प्रकृतौ तद्भावेन तत्र प्रकृतिवद्विकृतिरित्यतिदेशेनावघातपाप्तयः संभवादिति चेत् -

न । नीवारस्य कृष्णछविकृतित्वे मानाभावात् ।
भावे वा उक्तरीत्या त्रीहीनवहंतीतिवाक्यादेवोपदेशेन नीवारे ऽप्यवद्यातमाप्तिसम्भवात् । तदुक्तं मिश्रीः – कृष्णछविकृतित्वेऽपि नीवारस्य नावद्यातवाधः । तथाहि — न तावत्प्रकृतिविद्विकृतिरित्यतिदेशः । सर्वधर्माणां सर्वयागानां
दश्यौणिमासात्मकतापत्तेः । किं त्वनुपिदृष्ट्यावद्धर्मातिदेशः ।
एवं चाजहत्स्वार्थछक्षणया त्रीहियवकृष्णछनीवारादिषु तुल्यवदेवावद्यातिविधिरितीहापि नावद्यातातिदेशः साक्षादुपदेशात् ।
तथा च प्रकृतावद्यातवाधेऽपि विकृतौ न तद्धाधः । प्रकृतिविकृतिन्यायमाप्तस्यैव प्रकृतिवाधे विकृतिवाधादिति ।

अत्र वद्नित-मीमांसाद्वयविसंवाद्ययं मिश्रग्रंथः।

तत्रयं प्राभाकरी सारिणिः - नियोगसाधनसामान्ये यद्यप्राभाकरी घातस्य साक्षादुपदेशस्तदोपदेशवशात् दृष्टस्योपकारसरिणः स्यासम्भवेऽप्यपूर्वमेवोपकारस्तत्र करुप्येत श्रुतानुसारित्वात्करुपनायाः। दशमाध्याये खुरुवयमुपकारवाधनयुक्तपदार्थवाधः कुष्णलेऽवतारितः। दश्यामिकाश्र मर्वे वाधा आतिदेशमासस्यैव तस्वौपदेशिकस्य सत्यपदेशे न्यायन तद्धाधस्यासम्भवात्।
उपदेशमासस्य चोपदेशेनैव वाधः। यदाहवनीय जुहोतीत्याद्यपदेश्रमासस्याहवनीयादेः पदे जुहोतीत्याद्यपदेशेनेव वाधात्। युज्यते
चातिदेशिकस्य न्यायन वाधः। तथा हि-आग्नेयोऽष्टाकपालो
व न्या० कौ०

भवत्यमावास्यायामित्यादिविधिनाग्नेयादिविषयकं दर्भपौर्णमासाभ्यां यजेतेतिवाक्येन च दर्भपौर्णमासाविषयकं पर-मापूर्व दर्शविषयकपौर्णमासविषयकप्रधानापूर्वद्वयं चोपस्थाप्यते तत्राप्यष्टाकपालपुरोडाशकरणकाग्नेययागजन्यकलिकापूर्वकरण-पुरोडाशस्य साधनद्रव्याकांक्षायां त्रीहिभिर्यजेतेतिवाक्येनाग्नयवाः क्येकवाक्यतयाऽऽग्रेयविषयककालिकापूर्वकरणपुरोडाक्यसाधनं त्री-हय इत्यवगम्यते। ततः कथं ब्रीहीणामाभ्येयविषयककालिकापूर्वक-रणपुराडाशाधनत्वमिसाकांक्षायां त्रीहित्वादिपरिहारेणाग्नेय-विषयककलिकापूर्वीयपुरोडावामक्रतिद्रव्यत्वावच्छेदेनावघातवि-भिः मवर्तते । तत एवावधातविधौ ब्रीहिपदमाग्नेयपुरोडाशपकृतिद्वर च्ये लाक्षणिकमकवाक्यतयैवान्वयास्वीकारे त्रीहित्वादिपरिहाराः सम्भवात् । एवं चाययपुरोडावापकातियवेतिकर्तव्यताकांक्षानिव-र्तकत्वमस्योपपद्यते । एवमैन्द्रे दाधि भवत्यमावास्यायामित्यनेनैन्द्र-यागविषयककालिकापूर्वकरणद्धिपकृतेद्र्यस्येतिकर्तव्यताकांक्षा-निवर्तकत्वेनोत्थितं पयः संयौतीति विधी पयःपद्भेंद्रद्धियागः विषयककिकापूर्वीयद्रव्यवकृतौ लाक्षणिकम् । तथैवाज्यहोः मविषयककालिकापूर्वकरणद्रव्येतिकर्तव्यताकांक्षानिवर्तके ज्यमधिश्रयतीतिविधौ आज्यपदं प्रकृतकलिकापूर्वकरणदृव्ये लाक्षणिकं न तु यागविषयकापूर्वकरणद्रव्यसामान्ये नीवारकृष्णः कादिसाधारण्येन त्रीहिपयआज्यादिपदं लाक्षणिकं, त्रीहिधर्मस्याः वघातादेराज्यपयसोराज्यधर्मस्याधिश्रयणादेवीहिपयसोः पयोध-पेस्य संयवनादेत्रीह्याज्ययोः पसङ्गात् । इद्येवाज्योषधसानारयः धर्माणां सहायसङ्ग इति व्यवदिशन्ति। सान्नाय्यं द्धिपयसी औ षधं त्रीहियवादि । एवं दर्शपौणमासाभ्यां यजेतेतिद्विवचनश्चतिवः लोपस्थिते प्रधानापूर्वद्वये प्रत्येक दर्शपौर्णमासेतिकर्तव्यताकलाः

मङ्गलवादः ] प्रत्यक्षकौस्तुभः।

36

पद्वयमातिपादकाविधिविषयाणामारादुपकारकाङ्गविषयककारयोणां जन्यजनकभावसंसर्गेणान्वयाच प्रधानयोरङ्गव्यत्यासः।

अङ्गापूर्वाणामवाच्यत्वपक्षे तु क्रियायामेव तत्रान्वयः। एवं दर्भपौर्णमासविषयकपरमापूर्वबोधकविधि प्रत्येकवाक्यतापन्नानां प्रयाजिवधीनां तदपूर्वे स्वार्थस्य जनकत्वेनान्वयबोधकत्वं द्रष्ट-व्यम्। एवं चारनेययागैकवाक्यतापन्नावघातादिविधौ बीह्यादिप-द्ववश्यमाग्नेयापूर्वकर्णपञ्चतिद्रव्ये लाक्षणिकामिति कथमुपदेशेन नीवारकुष्णलादौ स प्रवर्तेत । प्रवर्त्तते त्वातिदेशेन । सम्भवति च सीर्यचरुप्रकृतिद्रव्येष्विव नीवारादावतिदेशः । तथा हि सीर्य चहं निर्वेषेत् ब्रह्मवर्चभकाम' इत्यनेन ब्रह्मवर्चभकामानियोज्यके सीर्यचहनिर्वापविषयककार्येऽवगते तस्य चराः प्रकृतिद्रव्याका-ङ्कायां त्रीहय एवोपतिष्ठन्ते । द्र्भपौणमासाविधिवाक्यैकवाक्यताः पन्नस्यापि त्रीहिभिर्येजेतोतित्राक्यस्यात्रानुषङ्गाभ्युपगमात् । इष्टिषु पौर्णमासावितिवचनेन सौर्येष्टेदेशपौर्णमासविक्वतित्वेऽवगते प्रकु-तिवद्विकृतिशितिवचनेन प्रकृतिविधिसमाभेन्याहारश्रयमाणांगवि-धिनिवर्तनीयाकाङ्ककावीधिमतिपाद्यत्वलक्षणस्य मक्रतिसादद्यस्य विकृतौ बाधनात् । अनुपक्तवाक्ये च सौर्थेष्टिविषयककार्यकरः णचरुप्रकृतित्वमेव तृतीययोच्यते । यजेतेत्यनेन सौर्य चरुं निर्वपे दितिविधिकभ्यस्य सौर्येष्टिविषयककार्यस्यैवानुवादात् । तत्रानु-पक्तेन त्रीहीनवहन्तीतिवाक्येन त्रीहिपदस्य सौर्यनियोगसाध-नचरुपक्वतिद्रव्यलक्षणयाऽभवातो विधीयते । एवमेव कु-ब्लाके डप्यवचाताविध्यनुषङ्गमसक्ती द्वारवाधेनानुषङ्ग एवं वा-विध्यन्तरैकवाक्यतया श्रूयमाणस्याङ्गाविधेरन्याविधिसः मभिन्याहारेणानुबङ्गस्यैव हातिदेशपदार्थत्वात् । अत एव प्र-त्यक्षवचनातिदेशेन वाक्यानाषेवानुषङ्गो विश्वीयते । तथा हि-

चातुर्मास्येषु चत्वारि पर्वाण वैश्वदेवं वारुणप्रधासाः साकमेधाः श्वनासीरीयमिति । तत्र वैश्वदेविकानामाद्यानां पश्चानां हविषां सेतिकर्तव्यताकाद्विधानादनन्तरं वारुणप्रधासिकानि पश्चहर्वी- स्विक्त्य श्रूयते—'एतद्वाह्यणान्येव पश्च हवींषी'ति । वैश्वदेविकहिवां यद्वाह्यणं तदेव वारुणप्रधासिकानामणि तेषां ब्राह्म- णुमिति तदर्थः ।

तत्र—

विद्यानित येन वाक्येन तत्तेषां ब्राह्मणस्मृतम्(१)

इति न्यायात्माशस्त्यार्थकानामर्थशदानामेव हविर्विध्येकवा-क्यतया चोदकत्वाचेषामेवायमनुषङ्गो न तु 'नव प्रयाजा इज्यन्ते' इत्यादीनामङ्गविधीनां तेषां हविश्चोदनैकवाक्यत्वाभावादिति प्राप्ते-

'यद्यपि ह्यङ्गविधिभिईविषां न विधेयता।

तथाप्यस्त्येव सम्बन्धस्तत्सम्बन्धाङ्गचोदनात्'।

किं च सर्वो वा वाक्यैकवाक्यतामापन्नं गोचरं प्रधानवाक्यं हिवषां समग्राणां विधायकिमिति विधायकित्वेनाष्यस्त्यैवाङ्गिवधीनां सम्बन्ध इसतः सर्वेषां ब्राह्मणानामितदेश इति सिद्धान्तः। एवमाः नुमानिकवचनातिदेशेऽपि वाक्यानुषङ्ग एवातिदेशार्थ इति(२)दिक्।

भाही सरणिस्तु विधेरतुषंगोऽसमञ्जसः । तथा हि-यदि भाहो सरणिः विधेरतुषंगः स्वीक्रियते तदा तदनुरोधेन कुंडण-कादावपूर्वमेव व्यापारः करुप्येतिति बाध एव नावतरेत्। एवमूह-

<sup>(</sup>१) "पूर्वेषां ब्राह्मणं यत्तदुत्तरेष्वतिदिश्यते" इत्यस्याः कारि-कायाः पूर्वार्धं शास्त्रदीपिकायां दृश्यते-पृ० ५२८ निर्णयसागरसंस्क-रणम् १९१५।

<sup>(</sup>२) अत्र शास्त्रदीपिकानुरूपः पाठो वर्त्तते । तद्र्थं अ०७ पा०१ अधि० ३ स्० १७ पृ० ५२८-५२९ द्रष्टन्यम् ।

मङ्गलवादः ]

प्रत्यक्षकोस्तुभः। ४४,३५२

33

सिद्धिरिप(१) दुर्घटा स्यात् । 'अग्नये त्या जुष्टुं प्रोक्षामी'तिमंत्रस्य देवतास्मरणद्वाराऽऽग्नेयांगत्वेऽचगतेऽपि सौर्यागत्वेन तन्मंत्रबोधकविधेरतुषंगेऽपूर्वमेव व्यापारोऽग्निपदस्य सूर्ये छक्षणा वा
स्वीक्रियेत । न तु सूर्यायेत्यूहः वक्ष्यमाणरीत्या व्यापारपुरोधाः
तेन पदार्थातिदेशस्वीकारे तु तन्मंत्रजन्यदेवतास्मरणस्य सौर्यचरावितदेशे सकछस्य मंत्रस्य वाधो न न्याय्यः, किन्तु मंत्रघटकस्याग्नय इति भागस्यव देवतास्मरणव्यापारनिष्पत्तये च
सूर्यायेतिपदस्योह इति संगच्छते । तस्मात्—

"प्राक्ततात्कर्मणो यस्म।त्तत्समानेषु कर्मस्र । धर्मप्रवेशो येन स्यात् सोऽतिदेश इति स्मृतः"(२) । इत्यतिदेशस्रक्षणम् ।

अस्यार्थः - येन प्रमाणेन प्राक्ततात् कर्मणः धर्मप्रवेश इतरेषु अतिदेशलक्षण- कर्मसु स्यात्सो ऽतिदेशः। कर्मसु कीदृशेषु यस्मात्प्र- व्याख्यानम् । कृतिभूताद्धर्मप्रवेशस्तत्समानेषु यः पदार्थो यादृशो- पकारद्वारा यदंगत्वेनावधारितस्तस्य पदार्थस्य तत्सम्बन्धित्वेनैव कृपेण तादृशोपकारद्वाराऽन्यांगत्ववोधकं प्रमाणमातिदेश इति नि- व्यक्ति । भवति च प्रकृतिवद्विकृतिरितिव। वयं प्रयाजादिपदार्थी-

(१) ऊहविचारो नवमाध्याये शबरभाष्ये कृतः।

(२) शास्त्रदीपिकायामुद्धृतयं कारिका पृ० ५२६। तत्र 'धर्मप्र-दश' इति पाठः। शास्त्रदीपिकाकारमते त्रैविध्यमतिदेशस्य। तथा हि-'त्रिविधश्चातिदेशः-प्रत्यत्तवचनात्, नामधेयात्, चोदनालिङ्गानुमि-तवचनाच्चेति'—पृ० ५२७

श्रस्यान्यद्पि लज्ञणं यथा—

ग्रन्यत्रेव प्रणीतायाः कृत्स्नाया धर्मसंहतेः । श्रन्यत्र कार्यतः प्राप्तिरतिदेशः स उच्यते ॥

स चातिदेशः पञ्जविधः—शास्त्रातिदेशः, कार्यातिदेशः, निमित्ता-तिदेशः, व्यपदशातिदेशः, रूपातिदेशश्चेति ।



नामपूर्वद्वाराग्नेयाद्यङ्गत्वेनावधारितानामाग्नेयादिसम्बन्धित्वेना-पूर्वस्वरूपोपकारद्वारेव सौर्याद्यंगत्ववोधकमिति तदेव वाक्य-मनुमितिवचनातिदेश इत्युच्यते ।

स चातिदेशो यत्र विकृतिविधायकेन वाक्येन प्रकृति-साधर्मविशिष्टं कर्म प्रतिपाद्यते तत्रैवावतरति । प्रकृतिः विंकुतिरिति परिभाषाद्वयस्य सकलेतिकर्त्तव्यतोपपन्नाविधिः बोधितं दर्भपौर्णमासादिपकृतिः, अनुपदिष्टेतिकर्तव्यताकं म-कृतिसाधम्येण विहितं कर्ष विकृतिशितिसंकेतेन त । तत्सूचनायैत्र कारिकायां तत्समानेष्विति निर्दिष्टम् । आग्नेयसाधम्र्ये तु सौर्ये इष्टित्वैकदैवतकत्वौषधिद्रव्यकः त्वादिरूपं वोध्यम् । एवं मत्यक्षवचनातिदेशोऽप्येतद्वाह्य-णानि पंच हवींषि इत्यादिब्रीह्मणार्थभूतान्यंगान्येव बारुणप्र-यासिकहाविषायतिदिशति न वाक्यम्। आग्नेयांगत्वेनावधारिता-अमावास्याया अमावास्यात्वेनैव द्रव्यहोमांगत्वपापकस्य ऐन्द्रं दिध भवत्यमावास्यायामिति वाक्यस्यातिदेशत्ववारणाय तत्सम्बन्धित्वेनेति पुरोडाशकपालेन तुषानुपवपतीयत्र पुरोडाश-सम्बन्धित्वेन कपालस्योपवापांगत्वबोधकत्वेऽपि नातिदेशत्वम्। स्वाधिकरणकश्रयणद्वारा पुरोडाशांगत्वेनावधारितस्य कपालः ह्य करणत्व खळ्पद्वारान्तरेणोपवापांगत्वबोधकत्वात् । एवं 'मा-समाग्निहोत्रं जुहोती'सत्राग्निहोत्रपदमग्निहोत्रसाधम्यवति लाक्षः णिकमित्यतिदेशलक्षणसंगमनम् । एवं स्थिते प्रकृतिवद्विकृतिरि-त्यतिदेशवाक्यं प्रकृतिपदेनाग्नेयादिकं विकृतिपदेन सौर्यादिक-मभिद्धत् वतिप्रत्ययेनाग्नेयाद्यंगप्रयाजाद्यंगकत्वं विशिष्य विशि ब्यैव विधत्ते इवपयायस्य वतेः सर्वनामन्यायेन ताद्रूष्यवोधकत्वात्। तथा ह्याग्नेयविषयकास्त्रयो विधयः आग्नेयेन यजेत दर्शेन यजेत

मङ्गलवादः

प्रत्यक्षकीस्तुभः।

२३

द श्रेपौर्णमासाभ्यां यजेतेति त्रिभिरिप विधिभिरेकस्या एव भावनायाः प्रवर्तनाविषयत्वेन विधानान्त कर्मभेदः। यजेतेत्यत्र लिङा
स्वर्गकर्मकभावनायामेवैकस्यैवाग्नेयस्य त्रिभिधिमैः करणत्वेनान्वयस्वीकरात्। भवति हि दर्शपौणमासाभ्यां यजेतेतिवाक्येन
स्वर्गकर्मकभावनायां प्रवर्त्तनाविषयत्वेन विधीयमानायां दर्शपौर्णमासाभिन्नोः यज्यर्थः करणत्वेनान्वयी।

भवनातुकूलो व्यापारो भावना । तदेकदेशे भवने भावनाविचारः आश्रयत्वेनान्वितं कर्मेतिव्यपद्दिश्यते । भन्न-निन्द्धितेव च करणता धात्वर्थे भासते । करणता च स्वर्गभवनमयोजकव्यापारजनकत्वस्वरूपा । व्यापाराणां प-रमापूर्वप्रधानपूर्वकालिकापूर्वाणां भेदात् त्रिविधाग्नेयत्वादिः धर्मत्रयाविच्छन्ना संसर्गविधया मकारतयैव वाभासते। च्या-पारजनकतावाचिन्याः तृतीयाया अपि यज्यथीवशेषणदर्शाः दिपदसमिधिव्याहारेण श्रूयमाणात्वात् । एवमुपस्थिते व्यापा-रत्रये दर्शपौर्णमासत्वावाच्छित्रकरणताघटकव्यापारीभूतपरमाः पूर्विमिडो यजतीयादिमयाजविधिबाधितायामङ्गभावनायां कर्मः त्वेनान्वेति । इड्यागादिश्च करणतया । साच करणता तद्भाव-काङ्गापूर्वजनकत्वस्वरूपैवोपतिष्ठते । दृष्टव्यापारासम्भवात् । एवं दर्शत्वावच्छित्रकारणताघटकप्रधानापूर्व दर्शगोचरसं-कल्पादिकरणकभावनायां कर्मत्वेनान्वाते । संकल्पादेः प्रधा-नापुर्वेकरणता तु दृष्टेनादृष्टेन वा व्यापारेणावच्छिन्नसन्यदेतत् । आग्नेयत्वाद्यवच्छिन्नकरणताघटकं कालिकापुर्वे तु त्रीहीनवहंतीः त्यनेनोपस्थितायामवघातभावनायां कर्मत्वेनान्वेति । तत्करणता-निर्वाहिका प्रत्यासात्त्रराग्नेयानियोगसाधनद्रव्यानिष्ठं वैत्रव्यमेवोष-तिष्ठते । तदुपस्थितये त्रीहिषदस्य नियोगसाधनद्रच्ये द्वितीया-

यास्ति त्रिष्ठ नैतुष्ये छक्षणा। एवं च प्रकृति विद्विकृति रित्यस्य प्रकृति निष्ठभावनाकरण तानि विद्विक व्यापारक में कथावनायां यद्धीं। विद्विज्ञ स्य याद्देश व्यापारेण करणता तद्ध मिविच्छ न्नस्य ताः द्वाव्यापारेणेव विकृति निष्ठभावनाकरण ताघटक व्यापारक में कः भावनां प्रत्यपि करणतेति वाक्यार्थः। स च कुष्ण छच्छ अथ्यणेऽव घातमधिकृत्य न प्रवर्तते वाधाव । प्रवर्तते तु सौर्ट्यादाः विति दिक् । इति कृतमनधीत मी मांसा शास्त्राणा मुद्देगकर प्रसंगाति विचारवाहु हयेने ति।

अपरे तु मिश्राणां नात्र निर्भरः किन्तु नीवारस्य कृष्णळ-विकृतित्वाभाव एव । एतत्कल्पाभिधानं च यदि नीवारस्य मीवांसाविरुद्धं कृष्णळविकृतित्वं शास्त्रान्तरविरोधस्यादृषणत-या त्वयोपेयते तदा मीमांसाविरुद्धमेतत्समाधानपि संभवतीसा-श्रायेन । अत एव नीवारस्य कृष्णळविकृतित्वेऽपीसपिशब्दः संगच्छते। तेन मीमांसाविरुद्धाभिधानस्यानौचित्यप्रकाशनात्।

वस्तुतस्तु प्राभाकरादिसरणीनां प्राचीननवीनमतभेदेन बर् हुविधतयदानींतनानां सकछतदज्ञानेऽपि बहुश्रुतानां प्रेक्षावतां दृद्धानां तज्ज्ञानेन तदन्तर्गतैकसरण्यनुसारिःणिमिश्रग्रन्थे पूर्वोक्त-सर्गणविसंवादो न दोषायेति प्राहुः।

मङ्गलस्य विष्ठध्वसद्वारा तस्पातिसद्धं मंगलस्य विष्ठनध्वंसद्वारा समाप्तिजनकत्वमिति समाप्तिजनकत्वमिति वद्गित ।

मणिकृतस्तु चरमवाक्यरूपसमाप्तराकार्यानष्ठतया व्यधि-तत्रं मणिकृ करणस्य मंगळस्य हेतुत्वासम्भवः। कर्तृतासम्बन्धेन तो मतम् समाप्तौ कर्तृतया समवायेन वा हेतुत्व जन्मान्तरीय-समाप्तिमुद्दिश्य शिष्टानां मंगळे प्रष्टुस्यापत्तिरित्यवच्छेद्कत्या स-माप्ताववच्छेदकत्या शरीरतिष्ठमत्यासस्या मंगळस्य हेतुत्वं वा- च्यम्। तथा च नाहितकादिग्रन्थसमाप्तौ व्यभिचारनिर्णयेन विहन-ध्वंसस्य द्वारत्वानुरोधेन मंगळजन्यत्वावदयकत्वाच तस्यैव मंग-ळजन्यत्वं न तु समाप्तः। अत एव विद्नो निवर्ततामितिकाम-नया शिष्टानां मंगळे प्रवृत्तिरूपपद्यते। तथा च मंगळं विद्नध्वं सफळकं न तु समाप्तिफळकमिति प्राहुः—

अत्र वदन्ति - मङ्गलत्वस्योक्तरीत्या नानात्वेन मङ्गलजन्यता-वच्छेदककोटी स्वाव्यवदितोत्तरक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसामानाधिक-रण्योभयसम्बन्धेन तत्तनमङ्गलस्य वैशिष्ट्यमवद्यं मणिक्नतापि निवेशनीयस्। अन्यथा मङ्गलान्तरजन्यविष्टनध्वंसे विनायक-स्तवपाठादिजन्यविष्टनध्वंसे च व्यभिचारापत्तेः।

तथा चाचार्यमतेऽपि स्वजन्यविध्नध्वंसाव्यवहितोत्तरक्ष-आचार्यमतम् णोत्पात्तिकत्वावच्छेदकताघटितस्वजन्यविष्ठध्वंससाः पानाधिकरण्योभयसम्बन्धेन तिन्नवेशादेव न समाप्तिहेतुतायां व्यभिचारः।

वस्तुतः स्वानिष्ठजन्यतानिकापितजनकताविशेषसम्बन्धेन समाप्तित्वावाच्छन्नं पति स्वजन्यविद्यध्वसत्वसम्बन्धेन मङ्गळस्य हेतुत्या नास्तिकादिग्रन्थसमाप्तौ व्यभिचार एव नास्ति। न च विद्यध्वंसस्य द्वारत्वानुरोधेन मङ्गळस्य विद्यध्वंसं पति हेतु-त्वस्यावश्यकत्वेन समाप्ति पति हेतुतायां मानाभाव इति वाच्यं, करणस्य फळव्यापारोभयकारणतायाः सर्वत्र स्वीकारात्। न च मङ्गळस्य करणत्वमेवासिद्धिमिति वाच्यम्, तथा सति यागा-देर्प्यपूर्वं प्रत्येव हेतुत्वप्रसङ्गेन स्वर्गकारणत्वाभाव प्रसङ्गात्। यदि च स्वर्गसाधनत्वज्ञानाधीनयागपद्यस्यनुरोधेन तत्र स्वर्गहेतुत्वमुपयते तदा समाप्तिसाधनत्वज्ञानजन्यमङ्गळपद्यस्यनुरोधेन मंगळस्यापि समाप्तिहेतुत्वमावश्यकम् । विद्यो निवर्ततामिति-धन्याव कौ०

कामना च पुण्यं भवत्वितिकामनावत् द्वारकामनात्वेनोपपन्ना न मंगळस्य समाप्तिफळकत्वपरिपंथिनी। अत एव निर्विद्यं समा-प्यतामिति कामनायाः स्वारस्येन निर्वाह इति।

अन्ये तु नास्तिकादिग्रन्थसमाप्तौ जन्मान्तरीयपुण्यसंकिषां केषांचिन्मते कि पित्ते हेतुरन्यत्र च मंगछं कारणस् । तथा च जन्मान्तरीयपुण्यसः तृणारणिमणिन्यायेन(१) त्रीहियवन्यायेन वा न्यतिः क्वचिन्मङ्गछं मंगछजन्मान्तरीयपुण्यसंपन्योवैकिल्पिकी कारसमाप्ति प्रति कारणम् रणतेति न मंगछस्य समाप्तिहेतुत्वे व्यभिचार इत्याहुः—

तदसत्। उक्तरीत्यैवाच्यभिचारेण वैकल्पिककारणतायां मानाभावात्।

के चित्तु मंगलस्य वैकल्पिककारणत्वे विकल्पस्थले उभयोरेकसत्वेऽपरस्य फलानुत्पादकत्वेन सर्वज्ञ जन्मान्तरीयपुण्यसंपत्तिसत्वशंकया मंगले प्रष्ट्रत्यनुपपत्तिः । न चैत्रं त्रीहियवस्थलेऽप्येकत्र प्रष्ट्रत्यनुपपत्तिः । अपरसत्वशंकायाः संभवादिति
वाच्यम् ,वैषम्यात् । तथा हि-त्रीहिभिर्यवैर्पजेतेत्यत्र त्रीद्यभावे कथं
यागः । एवं यवाभावे कथं याग इत्याकांक्षया अन्वयवोधे त्रीद्यापाद्यविशिष्टयवस्य यवाभावविशिष्टत्रीहेश्च यागकर्णता लभ्यत्
इति । तत्रैककारणप्रदृत्तावपरकारणसत्वशंकाया असम्भवः । न
चात्र विकल्पवोधकवाशब्दाद्यभावेन कथमेकाभावविशिष्टापरस्य
हेतुतालाभ इति वाच्यम् । एकसाधनवर्त्तयोपिस्थिते साधना-

<sup>(</sup>१) न्यायो निम्निलिखितानुसारेण व्याख्यायतेः —
तार्णविह्नं प्रति तृणस्य, श्रारणेयविह्नं प्रति श्ररणेः, मिणजन्यविह्नं
प्रति मणेश्च कारणत्वं, न तु विह्नत्वाविच्छन्नं प्रति तृणादेः कारणत्वं,
परस्परव्यभिचारात् । एवं यत्र कार्यकारणभाववाहुल्यं कार्यतावच्छेद्दं च नाना तत्रास्य प्रवृत्तिः ।

मङ्गलबादः ] प्रत्यक्षकारितुभः।

20

न्तरान्ययबोधे उक्तविकल्पमुख्याकांक्षाज्ञानपन्वयव्यातिरेका-अयां हेतुरिति तथाविधाकांक्षाज्ञानजन्यज्ञाब्दबोधे चैकाभाव-विशिष्टापरस्य हेतुता भासत इति चानुभवसिद्धमिति बीहिय-वादिस्थले त्रीह्यभावविशिष्ट्यवत्वेन यवाभावविशिष्ट्रवीहित्वेन च हेतुताया लाभात्। न चैवमश्वमेधवाजपेययो(१)रप्येकाभावावे-शिष्टापरत्वेन हेतुतापत्या तदुभयस्थले स्वर्गानुत्पत्तिप्रसंग इति वाच्यम् । येन साध्यवाचकपदेनोपस्थापितमेकसाधनवन्वेन बोधियत्वानेनैव साध्यवाचकपदेनोपस्थितं साध्यं प्रति साधः नान्तरवत्वं वोध्यते । तत्रोक्तविकरवभुरुयाकांक्षयाऽन्वयवोधः । त्रीहियवादिस्थले चैकसाध्यवाचकयाजिधात्रिति। तत्र विक-ल्पमुक्याकांक्षाः । अश्वमेधवाजपेगादिस्थले च साध्यीभूतस्वर्ग-वाचको भिन्न एव शब्द इति न तत्र तथेति सिद्धान्तात् । न चैवमपि विकल्पस्यानुकल्पाविशेषस्तत्रापि कुशाभावविशिष्टकाः श्वादिना फलहेत्त्वादिति वाच्यम् । तत्र क्रशाभावविशिष्ट-काशत्वादिना फलहेत्त्तायामपि काशाभावविशिष्टकशत्वादिना तस्या अभावेन परस्पराभाव।विशिष्टपरस्परस्याहेत्त्वादेव वि-कल्पानवकाशाता ।

नन्त्रेवं त्रीह्यभावविशिष्टयवादिकं विनापि यवाभावविशिष्ट-

<sup>(</sup>१) श्रश्वमेधस्तु यज्ञविशेषः । यत्र ठत्तणविशेषाकान्तमश्वं सं-प्रोत्त्य कृपाले जयपत्रं वध्वा त्यजेत् तद्रचार्थं पुरुषविशेषं नियोजयेत् । संवत्सरान्तेऽश्वे श्रागते सति श्रथवा केनापि संवद्धे युद्धं कृत्वा तमानीय यथाविधि बधं कृत्वा तद्वपया होमः कर्चेव्यः । कामनानुसा-रेण तत्फळं ब्रह्महत्यादिपापच्यः स्वर्गो मोच्चश्च ।

वाजपेयश्च श्रौतसप्तसंस्थानान्तर्गतपञ्चमो यागः । यथा-'श्रश्निष्टो-मोऽत्यग्निष्टोम उक्थाः षोडशो वाजपेयश्चे'त्याश्वलायनसूत्रम् । ऐनः पौग्डरीकश्चेति सप्त यागाः ।

त्रीहितो यागाद्यत्पया व्याभेचारेण कथं त्रीहियवयोहेंतुतेति चेत्न। तत्तद्वान्तर्यागनिष्ठजात्योः पत्येकं तदुभयजन्यतावच्छेदक्तत्वात्। न चैवं यागस्य स्वर्गकारणत्वं न स्याद्व्यभिचारादिति वाच्यम्। तदुभयव्यापकस्यापरस्य यागनिष्ठवैजात्यस्य स्वर्गजनकतावच्छेदकत्वात्। तत्र स्वर्गोप्येकजातीयः। न हि त्रीह्यभावविशिष्टययजन्यस्वर्गे यवाभावविशिष्टत्रीहिजन्यस्वर्गे वैजात्यं प्रमाणसिद्धं येन स्वर्ग पति तयोः पृथकारणता स्यात्। अश्वमेधवाजपेयस्थके च स्वर्गवैजात्ययोः(१) श्रुतिस्मृतिसिद्धतया
पृथकार्यकारणभावकल्पनाया आवश्यकत्वैनैकरूपेण कारणः
तायां मानाभावात्।

मीमांसकास्तु बैदिकवाक्यस्थले निर्पेक्षसाधनत्वमेव तृतीः वैदिकवाक्यस्थले यार्थः। अत एव दर्शपौर्णमासयागात् नवापूर्व-निर्पेक्षसाधनत्व- कल्पनमपि तेषां संगच्छते। अन्यथा पौर्णमास्यां मेव तृतीयार्थः। पौर्णमास्यया यजेत, अमावास्यायां अमावास्यया यजेतेत्यत्र तृतीयार्थकरणत्वस्य मध्यवार्ते प्रधानापूर्वद्वयकल्पनं विनापि निर्वाहे तेषां नवापूर्वकल्पनानुपपत्तेः। एवं च त्रीहिभिः यवैर्येजेतेत्यादावितरकारणकत्वाभावविशिष्टापरकारणकत्ववोधः कतृतीययेव तथाविधान्वयवोधोपपत्यानानुपपत्तिः। शेषं दर्शिः तदिशाऽवसेयमित्याहुरिति वदन्ति।

अपरे तु निस्मंसगिभाववाचकतया निर्विघ्नं समाप्यतामिति कामनया मंगळपटिचिद्दर्शनेन च विद्यसंसगिभावद्वारा मंगळस्य समाप्तिहेतुत्वम् । विद्यसंसगिभावश्च वर्तमानविद्यस्य ध्वंसः, अ

<sup>(</sup>१) 'स्वर्गकामोऽश्वमेधेन' 'वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेते'ति स्वर्गवैजात्यम् । श्रत एव 'सः श्रातशययुक्तः' इतिईश्वरकृष्णेन सांख्यसप्तत्यामुक्तम् ।

नागतस्य तस्य प्रागभावसमाप्त्यव्यवहितपूर्वक्षणस्थायी। अत्र च विद्यो रोगादिः । एवं च कृते मंगले रोगकारणीभूतावर्मस्य तेन विनाशे रोगानुत्पस्या समाप्त्यव्यवहितपूर्वक्षणपर्यन्तं रोगा-दीनां प्रागभावस्तिष्ठति। न चैवमपि विद्यपागभावस्यानादितया मंगलजन्यत्वविरहेण तस्य द्वारत्वानुपपाचिरिति चेत्--

मैत्रम् । योगक्षेपसाधारणजन्यताया एव तस्य द्वारत्वनिर्वा-हिकायाः प्रकृते वाच्यत्वात् । तथा हि खस्वच्याप्येतर्यावद्यद्यद्य क्तिसत्वे यद्धिकरणोत्तरक्षणे यद्धिकरणत्वं तावत्तत्व्यक्तिसत्वे तदनधिकरणोत्तरक्षणे तदनधिकरणत्वं तत्तस्य जन्यमिति दण्डा-द्यत्पाद्य घटादिमङ्गलपरिपालयविद्यपागभावसाधारणं जन्यत्वं नानुपपन्नम् । अस्ति च दण्डच्याप्येतरचक्रादिच्याक्तिसत्वे दण्डाधिकरणक्षणोत्तरक्षणस्य घटाधिकरणत्वसःवात्तादश्चय-क्तिसत्वे च दण्डानधिकरणक्षणोत्तरक्षणस्य घटानधिकरणत्वा-द्धटस्य दण्डजन्यत्वम् । एवं मङ्गलतद्याप्पेतर्यद्यद्यक्तिसत्वे मङ्गळाधिकरणक्षणोत्तरक्षणस्य विद्यमागभावाधिकरणत्वसत्वं तत्तद्यक्तिसत्वे मङ्गलानधिकरणोत्तरक्षणस्य विद्रागाभावाः नधिकरणत्वसत्वमिति विद्यपागभावस्य मङ्गळपरिपालयत्वे घटादौ रासभादिजन्यतावारणायोभयत्र व्यक्तिसत्व इसन्तं यावन त्तावत्पदानुपादानेऽपि स एव दोष इति तदुपादानम् । तत्र च घटमस्वप्रयोजकपावद्यक्तिनिविष्टदण्डतद्याप्यसस्वकाले दण्डाः नधिकरणत्वस्यापिसिद्ध्याऽसंभवः स्यादत इतरान्तम् । न चाकाशाधिकरणपिसद्ध्या शब्दादावाकाशादिजन्यता न स्यादित ति बाच्यम्, इष्टत्वात् । प्रवृत्त्यौपयिकजन्यताया एव पक्रते वि वक्षणीयत्वात् । तथा च स्वस्वव्याप्यभिन्नयद्व्यत्त्यधिकर्णीः भूतस्य यद्धिकरणक्षणस्योत्तरक्षणे यद्धिकरणत्वं तत्तद्वय- क्त्यधिकरणीभूतस्य तदनधिकरणक्षणस्योत्तरक्षणे तदनधि-करणत्वं तत्र तज्जन्यत्वमिति निष्कर्षः।

अधिकरणत्वानधिकरणत्वे च स्वस्वव्यापाशान्यतरद्वारा विवक्षिते। तेन यागादौ न स्वर्गजनकत्वानुषपत्तिः। अत्र च तद्धः तद्धटजनकतदण्डादिनियततद्रासभादिजन्यतावार्णायाः नन्यथासिद्धत्वमपि विशेषणं देयम् । यहा साध्यत्वेनाभिमतं यत्तत्प्रतियोग्यनुयोगिभावसम्बन्धाश्रयो यस्तन्नाशकीभूतस्त्रः स्वच्याप्यस्वाभावान्यसकलसमवधाने सति यत्सत्वे यत्सत्वं यदसत्वे च यदसत्वं तदेव तज्जन्यमिति विवक्षितम्। ताहवासम्ब-न्धाश्रयहच दंडादिस्थले घटादिपागभावः । मङ्गलस्थले च साध्यत्वाभिमत एव विद्यमागभावः । एवं च रासभादौ नाति-व्याप्तिः। रासभतद्याप्येतस्यावद्धटमागभावनाशकस्य घटसामः ग्रीक्षपस्य सत्वे रासभन्यतिरेकेण घटन्यातिरेकस्यासिद्धेः । पूर्व-वदमसिद्धिवारणायान्वयव्यतिरेकाभ्यां मंगळाभावस्य विध्नहेतु-तया तद्धटितमंगलतद्व्याप्येतस्याबद्धिद्ममागभावनाक्षकसमवधा-ने मङ्गळसत्त्वस्यापिसद्ध्या तत्राच्याप्तिवारणाय चान्यान्तम् । अत्रापि तादशसम्बन्धाश्रयं यहिंकचित्तत्व्व्यक्तित्वेनोपादाय तन्नाशकत्वं निवेशनीयम्। अन्यथा घटस्यापि तादशसम्बन्धाः अयस्वेन तन्नाशकसकलसमवधाने दण्डसत्वे घटसत्वस्या-तथाविधसम्बन्धाश्रयविघ्ननाशकविघ्नघटितसकल-कारणसमवधाने मंगलसत्वे विघ्नपागभावस्याभावेन च घटवि घनमागभावयोर्दण्डमंगळजन्यत्वे न स्यादिति बोध्यम् ।

बस्तुतस्तु तादृशसम्बन्धाश्रययद्व्यक्तेः स्वस्वव्याप्यस्वाः भावान्यसकलकारणसन्वे यत्सत्वे यत्सत्वं तद्व्यक्तेस्तादृशसः कलकारणसन्वे यद्व्यतिरेके यद्व्यतिरेक इत्येव वक्तव्यं लाः

#### प्रमाणवादः ]

# प्रत्यक्षकौरतुभः।

3?

घवात् । एवं च घटीयतादृशय।वत्कारणमादाय विदृनीयताः दृशयावत्कारणमादाय च घटिविदृनपामावयोदेण्डमंगलजन्यः ता बोध्येति चद्नित्—

तदसत् । योगक्षेपसाधारणकार्यकारणभावग्रहस्य प्रद्युः त्तिहेतुत्वे मानाभावात् । एतेन विध्नपागभाव एव सर्वत्र मंगलस्य समाप्तिहेतुत्वे द्वारम् । अत एव विध्नो मा भूदितिद्वारकामनया प्रदक्तिने तु विध्नो निवर्त्ततामिति काम-नयत्यपि संगच्छते इत्यपि परास्तम् ।

ननु स्तुंत्योंकाराथशब्दानामपि समाप्तिहेतुतया कथं मङ्गलभेव तद्धेतुरिति चेत्-

न । तेषामपि वाचिकमंगल एवांतर्भावादिति दिक्।

### अथ प्रमाणवादः।

अथ प्रमाणादिषोडशपदार्धतत्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगम(१) इति भगवतो महामुनेरक्षपादस्योक्त्या प्रमाणादिपदार्था निरू-पणीयाः । तत्र मानाधीना सर्वेषां व्यवस्थिति(२)रिति प्रथमं प्रमाणतत्वं निरूप्यते ।

अत्र माध्यमकाः(३)-प्रमात्वस्य स्वतः प्रतो वा दुर्प्रहतया

न सन्नासन्न सदसन्न चामाभ्यां विलक्षम् । चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः ॥

<sup>(</sup>१) प्रमाण्प्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णय-वाद्जरपवितग्डाहेत्वाभासञ्चलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निः श्रे-यसाधिगम इति न्यायशास्त्रस्यादिमं सूत्रम् ।

<sup>(</sup>२) मानाधीना मेयसिद्धिस्तथा चोक्तं 'प्रमेयसिद्धिः प्रमाणा-द्धीं'ति सांख्यसप्तत्यामीश्वरकृष्णेन ।

<sup>(</sup>३) बौद्धानामन्यतमो विभागो माध्यमिकः श्रन्यवादीत्यपरनामकः । माध्यमिकमतम्—नास्ति बुद्धिरपीत्याह वादी माध्यमिकः किल ।

प्रमात्वे माध्य- तद्ग्रहे साध्यस्य प्रमाकरणत्वक्षपप्रमाणत्वज्ञानस्याः मकानां विचारः प्यसंभवेन प्रमाणतत्वानिक्षपणं निष्फळस्। न च बोधकत्वक्षपप्रमाणत्वज्ञानं सम्भवत्येवेति बाच्यस् । तथापीष्टः साधनताज्ञाने प्रामाण्यनिश्चयस्य प्रवर्षकत्या तं विना प्रमाणतः त्वनिक्षपणे प्रष्टुश्यसम्भवेन तद्सम्भवात्।

नन्विदं सम्भवत्युक्तप्रामाण्यानिश्चयस्य प्रवर्त्तकत्वे तदेव न सम्भवति । तथा हि-उक्तपाषाण्यनिश्चयो तिमात्रे हेतुः कुष्यादिगोचरसकम्पप्रवृत्तौ व्यभिचारात् । नापि निष्कंपपट्तौ । तत्र लाघवेनापामाण्यज्ञानास्कान्दि-तेष्टमाधनतानिश्चयत्वेनैव हेतुत्वात् । अथ यत्संशयव्यतिरे-कानिश्रयो यत्र प्रतिबन्धकौ तिन्नश्चयस्तत्र हेतुरनुमितौ व्याप्तिरिवेतिनियमेन निष्कंपप्रवृत्तादुक्तप्रामाण्यनिश्चयस्य हे-तुत्वसिद्धिः । न च व्याप्तिसंश्चयादेग्रीह्याभावानवगाहितयाः Sनुमितावमतिवन्धकतया दृष्टान्तासिद्धिरिति वाच्यं, अनुभवव-लेन तस्य तत्र स्वातंत्रयेण मतिबन्धकत्वादितिचेत्-न । घटाचव-गाहिसमुहालंबनव्याप्तिसंशयव्यातिरेकानिश्चयपातिबध्यायां घटादि-निश्चयाजन्यायामनुमितौ व्यभिचारेणोक्तनियमासम्भवात । न च ज्ञानत्वेन कार्यमात्रजनकस्ये द्वरीयघटादिनिश्चयस्यानुमितौ . हेतुत्वमस्त्येवेति वाच्यम् । तथा सति ईक्वरीयप्रामाण्यानिश्चय-जन्यतया सिद्धसाधनेनोक्तानियमेन प्रवृत्तावुक्तप्रामाण्यानिश्चयत्वेन हेतुत्वस्यासिद्धेः । न च यत्संशयत्वादिनां यत्र प्रतिबन्धकता तिश्रयत्वेन हेतुतेतिच्याप्तिबळेन प्रवृत्तौ प्रामाण्यनिश्चयत्त्राव-च्छिन्नजनकतानिरूपितजन्यत्वस्य साध्यतया नोक्तव्यभिचारी न वा सिद्धसाधनमितिबाच्यम् । तथापि यत्संशयपदस्य वैयः थ्यात् । न च घटादिच्यतिरेकानिश्चयप्रतिबध्ये घटादिसंशयाः

#### प्रामाण्यवादः ]

## प्रत्यक्षकोस्तुभः।

3 3

मतिबध्ये घटादिनिश्चयत्वाविक्वन्नजनकतानिक्षितजन्यत्वाभाव-वति घटादिज्ञाने योज्यताच्यातिरेकनिश्चयप्रतिवध्ये योज्यतासंशः यात्रतिबध्ये योग्यतानिश्चयत्वावच्छिन्नजनकतानिक्वपितजन्यत्वाः भाववति बाब्दबोधे च व्यभिचारवारणाय तत्सार्थक्यमि-ति बाच्यम् । तथापि यद्व्यतिरेकनिश्चयपदवैयध्यत् । न च व्यभिचारशंसयम्तिबध्ये व्यभिचार्निश्चयस्वाविच्छन्नजनकता-निक्वितजन्यत्वाभाववति व्याप्तिनिश्चये व्यभिचारवारणाय तः त्सार्थक्यामिति वाच्यम् । ग्राह्यसंज्ञायस्याप्रतिबन्धकतया व्य-भिचारसंशये व्याप्तिनिश्चयप्रतिबन्धकत्वाभावात् । न चा-न्यत्र ग्राह्यसंशयस्याप्रतिबन्धकत्वेऽपि न्याप्तिनिश्चये न्याभि-चारसंशयोऽवश्यं प्रतिबन्धकः । अन्यथा व्यभिचारसंशयाः धायकत्वेन सन्दिग्धोपाधेरदूषकत्वापत्तेः । तथा च व्यभिचारवारणाय यद्यतिरेकनिश्चयपद्मावद्यकम् । एवं च यद्यतिरेकज्ञानत्वावाच्छित्रपतिवन्धकतैव निवेदयापृथक् पति-बन्धकताद्वयंनिवेशे गौरवादिति वाच्यम्। तथाप्यनुमितिं पति संशयनिश्चयसाधारणव्याप्तिव्यतिरेकज्ञानत्त्रेन पतिबन्धकतयैव व्याप्तिसेशयादिकालेऽनुमिसापादनासम्भवेनानुमिति पति व्यार प्तिनिश्चयत्वेनाहेतुतया दृष्टान्तासिद्ध्या तादशनियमासिद्धेः। न च यद्वातिरेकज्ञानत्वाविच्छन्नप्रतिबन्धकतानिक्पितप्रतिबध्य-ताश्रयं यत्तत्तिश्चयजन्यमित्येव नियमो न तु निश्चयत्वाविच्छ-त्रजन्यत्वचितोपि । तित्रश्चयजन्यत्वं च तित्रश्चयानधिकरणक्ष-णाव्यवहितोत्तरक्षणानुत्पत्तिकत्विमिति न दृष्टान्तासिद्धिरिति वाच्यम् । तथाप्यनुमितौ प्राह्याभावानवगाहिनः साध्यसामाना-धिकरण्यचटितव्याप्तिव्यतिरेकज्ञानस्य प्रतिबन्धकताया अनुभ-वकलहग्रस्ततयाऽसिद्धत्वेन दृष्टान्तासिद्धर्दुवरित्वादिति चेत्-५ न्या० को०

मैबम् । प्रामाण्यनिश्चयस्याप्रवर्त्तकत्वे ऽप्यप्रामाण्यज्ञानानास्क न्दितेष्ट्रसाधनताज्ञानक्ष्पकारणसंपत्तये तद्षपेक्षाया आवश्यकत्या तस्य च स्वतः परतो वाऽसंभवेन प्रवृत्त्यसंभवेन प्रमाणतत्वानि-कृपणासंभवस्य दुरुद्धरत्वादिति वदन्ति ।

तत्र मीमांसकाः -- प्रामाण्यं स्वतो ग्राह्यमेव(१)।

तत्र गुरुमते प्रामाण्यस्य स्वतो ग्राह्यत्वस् । अप्रामाण्यग्र-हासमवधानकालीनयावत्स्वाश्रयविषयत्वस् ।

सुरारिमिश्रमते चापामाण्यग्रहासमन्धानकाळीनयाव-मीमांसकमतम् तस्व।श्रयविषयकळौकिकपत्यक्षविषयत्वम् ।

भ हमते Sवापाण्यग्रहासमबधानकाळीनज्ञातताळिंगकानुपि तिविषयत्वम् ।

अत्र नैयायिकेन सह विवादे मतत्रयसाधारणी विप्रतिप तिरपेक्षिता। सा च ज्ञानपामाण्यं तद्प्रामाण्याग्राहकयावज्ज्ञानः ग्राहकसामग्रीग्राह्यं न वेति ।

अत्र विधिकोटिर्मामांसकानां निषेधकोटिर्नेयायिकाः नाम् । अत्र क्वापि प्रामाण्ये यावज्ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यत्वाः भावेन बाधवारणाय साध्यस्थज्ञानपदं स्वाश्रयपरं वाच्यम् ।

<sup>(</sup>१) वस्तुतो गुरुमते एव प्रमाग्यस्य स्वतो प्राह्यत्वम् । स्वतो प्राह्यत्वं च स्वजनकसामग्रीजन्यत्वम् । स्वं ज्ञानं तज्जनकसामग्रीजन्यमेव प्रामाग्यम् । एतच्च गुरुमते एव सिद्ध्यति । श्रुत्रेव ज्ञानजनकसामग्रीतो ज्ञानप्रामाग्यमपि सिद्ध्यति । भट्टमते तु स्वजन्यज्ञाततालिङ्गान्तानिसाग्रीतस्तथा मुरारिमिश्रमते च स्वजन्यस्वप्रत्यज्ञसामग्रीतः प्रामाग्यं सिद्ध्यति । श्रतो भट्टमिश्रयोमते परतः एव प्रामाग्यम् । तै-यायिकमतापेज्ञया श्रापेज्ञिकस्वतस्त्वं भट्टमिश्रयोमतेऽप्यस्त्येव । तथा चाहुस्तत्त्वचिन्तामणिरहस्ये मथुरानाथभट्टाचार्याः—"स्वतः स्वाश्रयजनकसामग्रीतः । स्वं प्रमात्वम् । एतच्च गुरुमते । परतस्तद्न्यसामग्रीतः । एतच्च मिश्रमत-भट्टमत-न्यायमतेषुः ।

प्रामाण्यवादः ]

प्रत्यक्षकीस्तु भः।

36

स्वपदं च पक्षीभूतपामाण्यपरम् । एवं च पक्षे ज्ञानपदानुपादाने पक्षतावच्छेदकाक्रान्तेच्छाप्रामाण्ये तदाश्रयग्राहकयावत्सामग्य्-न्तःपातिन्या इच्छाग्राहकसामग्या अग्राह्यत्वेन वाध इति ज्ञानत्व-घटितप्रामाण्यस्य पक्षतालाभाय पक्षे ज्ञानपदम् ।

वस्तुतस्तु घटत्ववद्विशेष्यकत्वविशिष्टघटत्वप्रकारकत्वत्वाः दिना विशिष्य न पक्षता । मस्मिमानवैशिष्टघप्रतियोगित्वरूपमः कारत्वघटितपक्षस्य समवायादिरूपवैशिष्टघातीन्द्रियत्ववादिनां गुरूणामप्रसिद्धेः । अतः प्रमापदप्रदृत्तिनिमित्तत्वेनैव पक्षता । प्रमापदप्रदृत्तिनिमित्तं तु तेषां परस्परनिरूप्यानिरूपकभावापन्नधः पत्वधर्मित्वोभयावगाहिज्ञानत्वम् ।

नैयायिकमते तु तद्वद्विशेष्यकत्वविशिष्टतत्प्रकारकज्ञानत्व-विति नाप्रसिद्धिः । एवं च कुत्रापि प्रमापदप्रदित्तिनिमित्ते प्र-पापदप्रदृत्तिनिमित्ताश्रयप्राहकयावत्सामण्यप्राह्यत्वेन बाध इति घटज्ञानादिद्वत्तिपमापदप्रदृत्तिनिमित्तत्वेन पक्षतालाभाय पक्षे ज्ञा-नपदमिति तत्वम् । घटज्ञानं प्रमत्यतुमितिसामग्रीमादाय विधौ सिद्धसाधनवारणाय यावत्वं सामग्रीविशेषणम् । तच्चाशेषत्वं न त्वनेकत्वम् । तेन यत्रैकैव ज्ञानग्राहिका सामग्री तत्र न साध्या-प्रसिद्धिः । ग्राह्यत्वं च ग्रहविषयत्वम् । ग्रहे च सामग्रीपदार्थस्य सामग्रीजन्यस्याभेदेनान्वयः ।

वस्तुतस्तु ग्राह्यत्वं विषयिताप्रतियोगित्वम् । सामग्रीपदं सा-मग्रीत्वपरम् । यावत्वं व्यापकत्वक्षपं विषयिताविशेषणम् । तथा च तादृशसामग्रीत्वव्यापकविषयिताप्रतियोगित्वं साध्यं पर्यवन् सितम् । व्यापकताघटकसम्बन्धश्चात्र स्वाश्रयग्रहजनकत्वम् । व्याप्यताघटकश्च स्वक्षपसम्बन्धः । स्वजन्यग्रहत्वस्य व्याप्यताघ टकसम्बन्धत्वे स्वक्षपसम्बन्धस्य च व्यापकताघटकत्वे तु सामग्रीः व्यापकेत्येवं सम्यक् ।

वस्तुतस्तु यथाश्रुतयावत्सामग्रीग्राह्यत्वस्य उक्तार्थे पर्यवसाः नेन पर्यवसितार्थस्येत स्वतस्त्वक्षपतया तस्योक्तरीया शब्दार्थ-तोपपादनमफलमेव।

नवीनास्तु तादृशसामग्रीजन्यग्रह एव यावनवं विशेष-णम्। अत एव च दीिधितिकारण(१) यावदिति फलतो ग्रह-विशेषणित्युक्त्वा तादशग्रहानिष्ठं याबक्वं तादशग्रहत्वच्यापकत्व-पर्यवसितमित्यावायेन ताद्दवाग्रहत्वव्यापकविषयिताकत्वमिति या-वदित्युक्तम् । अत्र तादृशग्रहत्वव्यापकत्वेन विषयितोपादाः नं विषयितासम्बन्धेन व्यापकत्वलाभाय ज्ञानप्राहकसामग्रीः जन्यग्रहत्वं च जानग्रहत्वपर्यवसन्त्रम् । तथा च तादशज्ञानः ग्रहत्वसमानाधिकरणभेदीयप्रतियोगितानिरूपिताया विष्यिताः सम्बन्धाविक्विन्नावच्छेदकता तच्छून्यत्वम् । विधिकोटिः प-रेषाम् । तादृशप्रतियोगितावच्छेद्कत्वं चास्माकं साध्यमिति पर्यवसितम् । तेन पक्षीभृतपामाण्ये तादशभेदीयस्वरूपसम्ब न्धाद्यविक्वित्रपतियोगितावच्छेदकत्वस्योभयासिद्धत्वेऽपि न क्ष-ितः । तादारम्यस्य व्याप्यताघटकत्वे तु तादशग्रहद्वतिपर्यः वसितताद्दशग्रहसमानाधिकरणेखाचेव सम्यक् । तादशभेदमति योगितावळेद्कत्वाभावरूपं साध्यं पुरैः पक्षतावळेदकावळेदेन साधनीयम् । तेन विशिष्टपामाण्यत्वघटकीभूतघटत्वप्रकारिता-त्वाद्यवच्छेदेन तादशज्ञानग्रहत्वसमानाधिकरणभेदप्रतियोगिता-वच्छेदकत्वाभावस्योभयवादिसिद्धत्वेऽपि न क्षतिः । न चैव-मपि तादशमेदमतियोगितावच्छेदकत्वाभावावच्छेदकत्वस्य घट-त्त्रप्रकारितात्वादावुभयवादिसिद्धत्वे विशिष्टपामाण्यत्वरूपपक्ष-

<sup>(</sup>१) रघुनाथशिरोमणिना।

तावच्छेदकतापर्याप्त्यधिकरणधर्मेऽपि ताहशाभावावच्छेदकत्वमु-भयवादि सिद्धम् । विशिष्टपामाण्यत्वस्य घटस्वप्रकारितात्वाद्यनः तिरेकादिति सिद्धसाधनताद्वस्थ्यमिति वाच्यम् । यतः पक्षताः वच्छेदकावच्छेदेन साध्यानुमितौ पक्षतावच्छेदकेऽवच्छेदकतास-म्बन्धेन साध्यं न पारतंत्रयेण प्रकारः अपि तु साध्यतावच्छेदः कावच्छिन्नांश एवावच्छिन्नत्वसम्बन्धेन पक्षतावच्छेदकताप्टर्याः प्त्यधिकरणधर्मः प्रकार इत्युपेयते। तथा च विशेष्यीभूतघट-त्वप्रकारितात्वादौ तादृशाभावावच्छेद्कत्वस्योभयवादि।सिद्धत्वेन <mark>घटत्वबाद्दिशेष्यकत्वावच्छिन्नत्व</mark>विशिष्टघटत्वप्रकारितात्वादिक्रपपः क्षतावच्छेदके ताद्यावच्छेदकत्वस्याभयवादिसिद्धत्वेऽपि निरु-क्तविशिष्टपापाण्यत्वनिरूपिताविलक्षणायाः अवच्छेद्यतायास्ताहः शावच्छेदकत्वाभावक्रपच्यापकत्वे नैयायिकैरनभ्युपगमान्न सिद्धः साधनावकावाः। गुद्धघटत्वमकारितात्वादिनिरूपितावच्छेद्यतातो विशेणविशेष्योभयपर्याप्तावच्छेदकतानिरूपकत्वरूपाया विशिष्टः प्रामाण्यत्वनिद्धपितावच्छेद्यताया वैलक्षण्यं शुद्धघटत्वप्रकारिता-्त्वादिविशिष्टविषयकज्ञानेऽपि विषयितासम्बन्धेन विशिष्टमामाः ण्यत्वविशिष्टवद्भद्रोपगमादश्रुण्णम् ।

अथ ज्ञानभेदेन प्रामाण्यभेदे तत्तद्व्यक्तित्वावच्छेदेन तद्व-द्वेदेन ज्ञानत्वेन तद्यभेदेऽपि तत्तज्ज्ञानीयत्विविशिष्टतत्तत्प्रामाण्य-त्वावच्छेदेन ताद्दशभेदभितयोगितावच्छेदकीभूते निरुक्तप्रामाण्ये तादशभेदप्रतियोगितावच्छेदकत्वाभावस्तादशशुद्धप्रामाण्यत्वाव-च्छेदेनापि वाधितः । प्रतियोगिताया इवावच्छेदकताया व्या-प्यद्यत्तित्वस्य दीधितिकारानुमतत्वादिति चेत्—

न । स्वसमानाधिकरणान्योन्याभावमतियोगिसाध्यवत्वत्व-कप्वयाप्तिलक्षणस्य वहचादिसाध्यकेऽव्याप्तिमाशंक्य यद्भपाव- च्छिन्नं साधनसमानाधिकरणान्योन्याभावप्रतियोगितानवच्छेदकं तद्रूपावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं व्याप्तिरित्यनेन ताद्दशशंकां सम्माहितवता दीधितिकृता प्रतियोगितावच्छेदकताया अव्याप्यद्वन्तित्वस्याभ्युपगमात्। अन्यया तत्तद्वहित्वादिना हेतुसमानाधिकरणान्योन्याभावप्रतियोगितावच्छेदकस्य बह्नयादेः शुद्धविहित्वाद्विना ताद्दश्रित्वादिना ताद्दश्रित्वादिना ताद्दश्रित्वादिना व्याप्त्युद्धारासंभवादिति वद्दन्ति।

केचित्त प्रामाण्यं पक्षिकृत्य ताहशज्ञानग्रहत्वच्यापकतावच्छे दक्षयटत्वादिमद्विशेष्यकत्वावच्छिक्षयटत्वादिप्रकारकत्वनिकृषितः त्वविशिष्ठविषयितात्वयटत्वादिविषयितात्वान्यतरक्षपवद्विषयिताः कत्वकोटिका विपातिपात्तः घटत्वादौ विधिप्रसिद्धयेऽन्यतरत्वेन निवेशः। यद्वा प्रामाण्यानिकृषितत्वाविशिष्ठविषयितात्वं पक्षिक्रस ताहशज्ञानग्रहत्वच्यापकतावच्छेदकत्वकोटिका विपातिपत्तिरतो न दोष इति वदन्ति।

आधुनिकास्तु तादशज्ञानग्रहानिष्ठाभावपातियोगितात्वावाच्छि-स्रं पक्षीकृत्य विशिष्ठपामाण्यविषयितात्वानवच्छित्रत्वकोटिकवि-प्रतिपत्तौ तात्पर्यात्र काप्यनुपपात्तिरिति पाहुरिति दिक् ।

अत्रदं ज्ञानमप्रमेखपाषाण्यग्रहसमवहितज्ञानग्राहकसामाण्या प्रामाण्याग्रहाद्धाधवारणायाप्रामाण्याग्राहकत्वं सामग्रीविशेषणम्। तत्वं चाप्रामाण्यग्रहासमवहितत्वम्। न चाप्रामाण्यस्य भ्रमत्वः प्रमात्वाभावरूपतया द्वैविध्येनाननुगम इति वाच्यम्। द्विविधस्याः प्रामाण्यस्य प्रामाण्यविरोधित्वेनानुगमात्। एवं च प्रामाण्यग्रहे व्यावर्तकधर्मदर्शनविधया घटत्वादिग्रहस्य विरोधितया मिश्राः दिमते व्यवसायादिघटिताया ज्ञानग्राहकसामण्याः प्रामाण्यविर् रोधिनो घटत्वादेग्रहेण समवाहितत्वेन साध्याप्रसिद्धिरिति। तदिः ति छप्तसप्तमीकम्। तत्पदं स्वाश्रयपरम्। सप्तम्पर्थो विषयत्त्रम्। तेन स्वाश्रयविषयकप्रामाण्यविरोधिग्रहासमबहितत्वछाम इति नोक्तदोषः।

न चान्यथारुयासनङ्गीकर्तृगुरुपते ताद्दशग्रहाप्रासिद्ध्या सा-ध्याप्रसिद्धिरिति वाच्यम् , स्त्राश्रयात्रिषयतानिरूपिता या प्रामाण्यविरोधिनिष्ठितिषयता तच्छाछिन्यवहारजनकग्रहासमबहि-तत्वस्य विवक्षणात्। विषयता च न्यापारानुबन्धिनी । तेन श-ब्दात्मकन्यवहारस्य साक्षाद्विषयताशाछित्वाभावेऽपि न क्षतिः।

गुरुमते भ्रमस्थले विभिन्नज्ञानगोचरयोरिप धर्मधिमिणोर्तिशेषः णविशेष्यभावोपगमान्त्र दोषः । तादशब्यवद्वारजनकग्रहस्तु तन्मः ते स्वातंत्रयेण तदुपस्थितिकालीनं स्वाश्रयरूपधर्मिज्ञानम् ।

मुरारिमिश्रभदृयोर्पते तु तथाविधविशिष्टज्ञानामिति बोध्यम् । न चैवमपि तादृशामागण्यग्रहासमविहततत्सामग्रोसमविहतताः दशसामग्रच्या मामाण्याग्रहाद्धाधताद्वस्थ्यपिति वाच्यम् । तादृ-शब्यवद्वारजनकग्रहतत्सामग्रच्यन्यतरासमविहतत्वस्य विवक्षणेनाः दोषात् ।

नन्वेवमिष ज्ञानत्वादिना घटादिज्ञानविषयकशाब्द्बोध-सामग्न्या ज्ञानपदात्मिकया यात्रदन्तर्गतया प्रामाण्याग्रहा-द्धाधः । न च विषयविषयकत्वेन ज्ञानग्राहकत्वनिवेशान्त दोष इति वाच्यम् । तथापि घटज्ञानपदात्मिकया घटज्ञानत्वादिन। घटज्ञाना-दिविषयकशाब्दबोधसामग्न्या प्रामाण्याग्रहाद्धाधस्य दुर्वारत्वात् ।

किं च प्रामाण्याविषयिण्या अहं घटज्ञानवानित्यनुमितेः साम-ग्रन्या घटज्ञानच्याप्यघटेच्छावानहमिति परामशीत्मिकया प्रामा-ण्याग्रहाद्वाधो दुर्वोर इति चेत्—

न । विषयविषयकत्वविशिष्ट्ञानविषयकत्वाविद्यन्तकाः

र्यतानिक्षिपतकारणकत्वस्य तादृशसामग्रन्थां विवक्षणात् ।
घटाविषयकशाब्दत्वस्य घटपदज्ञानकार्यतावच्छेदकतया ज्ञानविषयकशाब्दत्वस्य च ज्ञानपद्ञानकार्यतावच्छेदकतया विः
षयविषयकत्विधिष्ठज्ञानविषयकत्वस्य कस्यापि कार्यतानवच्छेदकत्वेनोपदर्शितघटज्ञानपद्यात्मकशाब्दसामग्रीमाद्यय वाष्टाः
भावात् । एवं व्यापकतावच्छेदकनिक्षिपतव्याप्तरभावेनोक्तानुमितौ घटविषयकत्वादिभाने व्यापकतावच्छेदकत्वज्ञानस्य ज्ञानभाने च तिन्नक्षिपतव्याप्तिज्ञानस्य हेतुत्या घटविषयकज्ञानविः
धेयकानुमितित्वस्य कस्यापि कार्यतानवच्छेदकत्वेनोक्तपरामश्रीत्मकानुमितिसामग्रीमाद्यापि न वाधः।

अथैवं घटज्ञानं प्रमेत्यनुमितिसामग्रीमादाय सिद्धसाधनवा-रणाय यावत्पदमिति पुर्वोक्तमसंगतम्। तत्रापि ज्ञानभाने हेतु-तावच्छेदकावाच्छित्रहेतुप्रकारकप्रज्ञानस्य प्रामाण्यभाने च त-न्निक्विपतव्याप्तिज्ञानस्य हेतुत्या कस्या अपि कारणताया उप-दार्शितधमीवाच्छित्रकार्यतानिक्विपतत्वाभावेन तादशसामण्या अ-संग्रहादिति चेत्—

न। तथापि प्रमापदानिरूपितशाक्तिश्वानात्मकत्ज्जन्यशाब्दः सामग्रीमादाय सिद्धसाधनवारणाय यावत्पदस्यावश्यकत्वात्। तत्र शक्यतावच्छदकेऽपि शक्तेः सत्वेन प्रमात्वेन प्रमाशाब्द एव शक्तिश्वानस्य हेतुत्वात्। अत्र श्वानविषयकत्वस्य चक्षुःसंयोग् गादिकार्यतानवच्छेदकतया चक्षुःसंयोगादिनिष्ठकारणताया अत-थात्वेन गुर्वादिमते वाध इति नाशंकनीयम्।

स्वप्रकाशवादिगुरुमते घटादिविषयकज्ञानविषयकचाक्षुष-ज्ञानस्य स्वप्रकाशस्य- त्वस्य घटादिचक्षुःसंयोगकार्यतावच्छेदकत्वेन प्रामाण्यवादः ]

प्रत्यक्षकौस्तुभः।

18

वादिनो गुरोर्मतम् मिश्रमते(१) च घटादिज्ञानविषयकमानसत्वस्य व्यवसायकार्यता ३ च्छेदकरवेनावाधात् । न चैवमपि भट्टमतासंग्रह इति वाच्यम् । ज्ञानातीन्द्रियत्ववादि भट्टमते ज्ञातताछिगकज्ञानातीन्द्रियत्ववा- विद्यमानज्ञानविधेयकानुमितरेव ज्ञानप्रत्यक्षदिनो भट्टस्य मतस् स्थानाभिषिक्तत्या मिश्रादिमते(२) ज्ञानप्रत्यः
स्थानाभिषक्तत्या मिश्रादिमते(२) ज्ञानप्रत्यः
स्थानाभिषक्तत्या मिश्रादिमते(२) ज्ञानप्रत्यः
स्थानाभिषक्तत्या मिश्रादिमते।
स्थानिष्यक्रान्तिधेयकानुमितित्वे तथाविध्यराम्भवकार्यतावच्छेदः
कताया अग्रसांगीकारात्।

अत एव पक्षधरिमश्रा अपि 'विषयमविषयीकुर्वती या ज्ञानं पक्षधरिमश्राणां मतम् गृह्णाती'त्यादिना तथा च 'ज्ञानग्राहिकैव विषयग्राहिका न तु विषयग्रहाथमन्यापेक्षा यस्यामिति पर्यव-वस्यती'सन्तग्रंथेनोपद् ज्ञितार्थम्रुक्तवा 'यथा च ज्ञानताळिंगकानु-मानस्य ज्ञानग्राहकत्वेनैव विषयग्राहकत्वं तथा वक्ष्याम' इति ग्रन्थेन तथैवोक्तवन्त इति।

अत एवमपि घटज्ञानविषयकशाब्दजनकयोग्यताज्ञानानुपुः वीज्ञानाद्यात्मकसामग्रन्यास्तथात्वेन तामादाय वाधतादवस्थ्यम् । घटज्ञानादिविषयकयोग्यताज्ञानादेर्घटज्ञानादिविषयकशाब्दत्वस्य काय्यतावच्छेदकत्वात् । एवं तत्पदिनक्षिपतभक्तिज्ञानस्य घट-ज्ञानादिविषयकशाब्दत्वाविच्छन्नजनकतया घटज्ञानादिविष-यकशाब्दवोधजनकतत्पदिनक्षिपतशक्तिज्ञानात्मकसामग्रन्यास्तथा-त्वेन तामादाय वाधो दुर्वारः ।

<sup>(</sup>१-२) मुरारिमिश्रमते इति यावत् । ६ न्या॰ को०

कि चानुमितौ व्यापकतावच्छेदकक्ष्पेणैव विधेयभानेन ज्ञानत्वावच्छिन्नानक्षिपतज्ञाततानिष्ठव्याप्तिज्ञानेन प्रामाण्यग्रहो भद्दमतेन सम्भवतीति तन्मते जन्मान्तरीयसंस्कारेण प्रामाण्यविशिष्टज्ञानस्य समरणं कल्पयित्वा प्रामाण्यविशिष्टज्ञानव्याप्यघटत्वप्रकारकज्ञाततावान् घट इति प्रामशीदेव प्रामाण्यानुमितिरुपेया । एवं चोक्तरीया प्रामाण्यभाने
व्यापकतावच्छेदकत्वज्ञानभाने तिन्नक्षितव्याप्तिज्ञानस्य हेतुत्या
प्रामाण्यविशिष्टज्ञानविधयकानुमितित्वस्योक्तप्रसर्वाकार्यतावच्छेदक्तत्वाभावेन तदात्मकसाम्बन्धा अत्यात्वेन भद्दमतासंग्रहः।

अपि चाहं घटज्ञानवानित्यनुमितिसामग्रीमादाय बाधो दुर्वा-रः। न च व्यापकतावच्छेदकभाने व्यापकतावच्छेदकत्वज्ञानं वि-धेयभाने तिच्छिपितव्याप्तिज्ञानं हेतुरिति तस्या अतथात्वाच बाध इत्युक्तमेवेति वाच्यम्। तत्तद्धिविशिष्टानुमितित्वावच्छिन्नं प्रति तत्तद्धपाविच्छिन्नानिरूपितव्याप्तिज्ञानहेतुतयैव निर्वाहे तथाकल्पने मानाभावादित्यनुपपत्तिः।

यतु 'विषयमविषयोक्तवती'त्यादिमिश्रग्रन्थस्य वस्त्यमाणा-र्थतात्पर्यकतया न पूर्वोक्तानुपपत्तिः । तथा हि – विषयतासंसर्गाव-च्छिन्नमकारतानिक्षपकत्वविशिष्टज्ञानविषयताकग्रहत्वानवाच्छिना ताहराग्रहत्वच्याप्या च या कार्यता तानिक्षपककारणघाटेता सामग्री विवसणीया । भवति च स्वप्रकाशसामग्रीघटककारणं घटादिचश्चःसंयोगस्तदीया कार्यता घटादिचाश्चपत्वावाच्छिनाः विषयाङ्कितज्ञानविषयकत्वानवाच्छिन्ना तद्याप्या चेति ताहशसंयो-गचटितसामग्रीग्राह्यत्वमादाय प्रामाण्ये विधिप्रसिद्धिर्गरुमते ।

पिश्रमते घटत्वादिपकारकत्वोपछाक्षितज्ञानछौिककपत्यक्षं प्रति घटादिज्ञानं कारणम् । तदीया कार्यता न घटत्वादिप्रः

T

कारकज्ञानत्वाविक्वन्निविषयताकग्रहत्वनाविक्वियते प्रयोजनाभावात । घटादिज्ञानद्वत्तिकौकिकविषयताया घटत्वादिप्रकारकः
ज्ञानत्वाविक्वन्नत्विषयेन कार्यतावळ्दककुक्षावप्रविष्टस्यापि
तस्य धर्मस्यार्थिसद्धत्वात् । अत एव सा कार्यता तादृशग्रहत्वः
च्याप्या भवतीति तिन्नक्षपककारणघटिता भवत्यनुच्यवसायसामग्री । तदुक्तं मिश्रीः-'यद्येन विना न भासते तद्वोधकस्य तद्घोधकत्विनयमा'दिति । अस्यार्थः—यथा जातिव्धाक्तं विना न
भासत इति जातिशक्तिरेव व्यक्तिं भासयति न तु व्यक्तिविषः
यकत्वं तज्जन्यतावळ्देकं जातिप्रकारकत्वस्य कार्यतावच्छेः
दकस्य व्यक्तिविशेष्यतानिक्वित्तस्यैव प्रामाणिकतया व्यक्तिविपयकत्वस्यार्थसिद्धत्वात् । तथा घटादिज्ञानद्वत्तिळौकिकविषयः
ताया घटादिविषयतानिक्विताया एव वास्तविकत्वात् । घटादिविषयतानिक्वपकत्वं घटादिज्ञानदित्विक्वित्वयतात्वव्यापः
कतया प्रमेयत्वादिवन्न जन्यतावच्छेदक्रमिति ।

भट्टमते घटत्वादिमकारकघटादिष्टात्तिज्ञाततावानहिमिति वि द्यमानज्ञाततागोचरं पक्षधमेताज्ञानम् । तथात्वेन ज्ञाता ज्ञाततेव वा घटादिज्ञानष्टत्तिङोक्तिकविषयताकानुमितित्वाविष्ठञ्ञं मस्रेव हेतुः 'प्रकारे विवादो नाकार' इति मुङोक्त्या विद्यमानज्ञातता-छिङ्गकानुमितेङोंकिकाविषयतोषगमात् ।

भट्टानां साक्षात्कारातिरिक्तेष्यानुपछच्धे ज्ञाने छौिककिविषयताया दृष्ट्चरत्वात् । घटादिज्ञानद्यातिर्छौिकिकविपयता तु घटत्वादिपकारकज्ञानत्वाविष्ठित्रेव प्रामाणिकी तन्नाः
थिसिद्धः। स धर्मी न कार्य्यतावच्छेदककोटिपवेशमपेक्षते । तन्निः
वीहाय यो यद्वृत्तियत्मकारकज्ञाततावान् स तत्मकारकति देशेष्यकज्ञानवानिति सामान्यमुख्वािष्ठिस्परणमपेक्षते न वेसन्यदेतत् ।

ळघवात्प्रकारितासंसर्गावच्छिन्नप्रकारताकत्वेनावच्छि-न्ना प्रकारितासंसर्गावच्छित्रघटत्वादिपकारताकत्वव्याप्या च या कार्यता तनिरूपककारणघाटिता प्रामाण्याश्रयग्राहिका उच्येव विवक्षणीयेति वाच्यं, इष्टत्वात्। एवं च घटज्ञानपदादिघः टितशाब्दसामग्रीमादाय न बाधः । तथा हि ताहशसामग्रीघटकं निरुक्तकारणं घटज्ञानादिवाक्यं वा ज्ञानपदं वा घटज्ञानपद्यो-राकांक्षाज्ञानं तद्रथेयोयोग्यताज्ञानं वा । नाद्यः, अन्यत्र क्लप्त-कार्णेन घटपदादिना घटजानादिवाक्यस्यान्यथासिद्धत्वात । न द्वितीयः, ज्ञानगोचरशाब्दत्यावच्छिन्नाया ज्ञानपदजन्यतायाः प्रकारितासंसगावाच्छन्नघटत्वादिप्रकारताकत्वच्याप्यत्वाभावात्। न च घटज्ञानादिवाक्यादपि विषयलाभानुपपस्या ज्ञानगोचर्ज्ञाः ब्दरवावाच्छन्नाया जन्यताया विषयापरक्तज्ञानाविषयकत्ववयाप्य-त्वमेवेति वाच्यम् । घटपदादिसमाभिव्याहारादेव तळाभोपपत्तेः। न तृतीयः, घटपद्ज्ञानपद्योराकांक्षाया योग्यतायाश्च तथाज्ञानं घटविशेषितज्ञानशाब्दबुद्धित्वाबाविछन्नं प्रति जनकं भवतीति तदी यकार्यताया विषयविषयकत्वानवाच्छिन्नत्वेनैव वारणात् । तु ताद्द्यापकारताकत्वानविच्छन्ना तद्याप्या च या कार्यता निरूपककारणघटिताभिः प्रकृतपापाण्याश्रयग्राहिकाभियावती-भिग्राह्यत्वं तादशकार्य्वाश्रयेण प्रकृतपापाण्याश्रयज्ञानग्राहि-णा यावता ज्ञानेन विषयीकृतत्वं वा साध्यं पर्यवसन्नम् । तथा च शरीरादिनिकापितजन्यज्ञानत्वाविछन्नकार्यताश्रयेण घटजा-नादिपद्जन्यशाब्द्जानेन तत्रामाण्याग्रहात्तत्र वाधताद्वस्थ्यम् । मिश्रमते Sपि ज्ञानिमितिशाब्दानुव्यवसायेन तादशशाब्द खरू पविषयानिरूपिततथाविधकार्यताश्रयेण शाब्द्विषयीभूतघ-टादिज्ञानग्राहिणा घटादिशामाण्याग्रहाद्वाधः

प्रामाण्यवादः ] प्रत्यक्षकौ स्तुभः।

86

प्रामाण्यस्य पक्षत्वे विषयतया घटत्वोपल्लक्षितघटपकाः रकत्वेनानवच्छिन्ना तद्व्याप्या च या कार्यता सा प्रवेशनीः येति । गुरुषते शरीरादिजन्यताया पिश्रमते ज्ञानिपितिशाब्दाः चुव्यत्रसायनिष्ठकार्यतायाश्च व्युदास इति चेत्—

न । एवमपि घटज्ञानमितिशाब्दानुव्यवसायानिष्ठकार्यताया मि-श्रमते वारियतुमदाक्यत्वात्। यदि च प्रकृतप्रामाण्याश्रयज्ञानग्रह-स्वाविच्छन्नत्वेनापि तादृशकार्य्यता प्रवेश्यते तदा गुरुमतासंग्रहः। न हि घटचक्षुःसंयोगादेस्तन्मते ज्ञानग्रहत्वं कार्य्यतावच्छेदकं कि त्वर्थेसिद्धः स धर्मः। एवं च पक्रतप्रामाण्याश्रयज्ञानग्रहत्ववयाप्यः त्वेन कथितकार्यताया विवक्षणेडपि न निस्तारः। घटज्ञानादि-शाब्दबोधानुव्यवसायनिष्ठव्यवसायकार्यतायास्तथाप्यवारणात्। ग्राहकसामग्रीसाम्येन तत्र घटादिपामाण्यग्रहणाभ्युपगमेऽपि न गुरुमते तथाविधकार्यतामसिद्धिः । न हि घटादिचक्षुःसंयोग-स्य घटादिचाक्षुषे तादूष्येण कारणत्वम् । येन सा कार्य्यता घटत्वादिमकारकत्ववयाप्या स्यात् । किं तु द्रव्यचाक्षुवे सामा-न्यतः चक्षुःसंयोगः कारणम् । न पुनस्तदीया कार्यता तादश-प्रकारकत्वच्याप्योति कथं तद्धिता सामग्री छभ्येत । मिश्रमतेsिष घटादिज्ञानस्यानुव्यवसायं प्रति घटादिज्ञानःवेन न कारणता किन्तु पत्यक्षसामान्ये विषयस्येति न तदीयापि कार्यता घटादि-मकारकत्वच्याप्येति चेत् —

मैवम् । ज्ञानवृत्तिलैंकिकीविषयताविषयाविषयतानिकःपितैवेति तज्ज्ञानवृत्तिलोकिकाविषयताकप्रत्यक्षे तज्ज्ञानस्य
विषयमुद्रया कारणतामादायैत मिश्रमते संगमनीयम्। गुरुमते
घटादेविषयस्य तत्ताद्विषयकप्रसक्षे जनकत्वात् । भट्टमते च घटादिधर्मिकपरामक्षीदेस्तद्धर्मिकानुमित्यादौ जनकत्वात्तथावि-

धकार्यतामादायेव संगमनीयम् । यावत्पदं च प्रामाण्योप् स्थितिप्रामाण्यघटकपावत्पदार्थोपस्थितिसमनन्तरजन्यानुन्पवसाः प्रमादाय सिद्धसाधनवारणाय । यद्वा प्रमापद्स्थळे प्रशन्दोपः संहितमाधातोनिंक्ड लक्षणानिर्वाहाय ज्ञानत्वविशिष्टे कृदिः पृथगाश्रयणीया विशिष्टस्याशक्तत्या तत्र लक्षणाया अप्ययोग् गात् । प्रामाण्यस्वकृपे प्रकर्षे तु तस्य निक्त लक्षणाळक्ष्यार्थविः शिष्टस्येव शक्यार्थस्य वोधे प्रमापदस्य साम्थ्यं, योगक्दत्वात् । एवं च प्रमापदक्तिहानजन्यताया झानशान्दत्वमात्रावाक्तिनायाः स्ताहशप्रकारकत्वानवाक्तित्रतात् , तद्व्याप्यक्वाच । तत्कार्यताः श्रयप्रमापदजन्यशान्दवोधविषयत्वेन सिद्धसाधनवारणाय यावः त्यदम् । एवं च तत्पदनिकृपितशक्तिज्ञानस्य घटज्ञानादिविषयकः शान्दज्ञानत्वात्राक्तिनायास्ताहशप्रकारताकत्वाविक्रित्तरात्तिद्वान्त्वान्त्वान्त्वान्तिस्यनुः सामग्रीन्यदासान्त तापादाय वाधः । एवमहं घटज्ञानवानित्यनुः मितिसामग्रीमादायापि न वाधः । तज्जन्यताया अपि ताहशप्रकारताकत्वाविक्रित्तरातिसामग्रीमादायापि न वाधः । तज्जन्यताया अपि ताहशप्रकारताकत्वाविक्रिन्तत्वादिति मैथिळेरुक्तम्

तदसत्। तथापि घटज्ञानिमत्यादिशाब्दबोधव्यक्तेः पुनरुः
त्पादवारणाय तत्तद्व्यक्तित्वेन पदार्थोपस्थितेः प्रागभावविशेषस्य
वा कारणतया तत्कार्यतायास्तादशप्रकारताकत्वानविद्धिन्नत्वाः
त्तव्याप्यस्वाच वाधतादवस्थ्यात्। एवं तादशशाब्दबोधानुव्यः
वसायेन द्रव्यज्ञानिमितिशाब्दबोधानुव्यवसायेन च सुतरां घटपाः
माण्याग्रहेण बाधतादवस्थ्याच्च । तस्मादुपदिशितपक्षधरिमश्रोः
करीसा न निर्वाह इति तज्ज्ञानपामाण्याग्राहकत्वेन ज्ञानग्राः
हकत्वेन यद्घदमतसिद्धं तद्धिन्नमग्राहकान्तार्थं इति दीधितिकृतः।
अत्र च नोक्तशाब्दादिसामग्रीमादाय वाधः। तस्याः प्राः

माण्याग्राहकत्वेन ज्ञानग्राहकत्वेन च भट्टमतसिद्धतया ति इत्र-

त्वाभावेन यावदनन्तर्गतत्वात् । अत्र गुरुपतसिद्धभिन्नस्वोक्तौ पदाजन्यघटज्ञानाद्यपश्चितिघाटितज्ञाव्दसामग्व्याः भट्टपतसिद्धः त्वेऽपि पदोषस्थितार्थाविषयक्षज्ञाव्दानभ्युपगंतृगुरुपतासिद्धतया तामादाय भट्टपते वाधः स्यादिति तत्परित्यागः। न च भट्टपतेऽपि पदोपस्थितार्थाविषयक्षज्ञाव्दवोधोऽसिद्ध इति वास्यस्थ । तथा सति—

'पश्यतः श्वेतमारूपं हेषाशब्दं च शृण्वतः। खुरविक्षेपशब्दं च श्वेतोऽश्वो धावतीतिधीः'(१)।

इसादिग्रन्थेन खुरविक्षेपशब्दादिलिङ्गकश्वेतोऽश्वपश्चकधाव-नानुक्लकृतिप्रकारकानुमित्यनन्तरं धावनानुक्लकृतिमन्तं श्वेता-श्वं श्वृणोमीत्यनुव्यवसायानुरोधेन भट्टानां तादशशाब्दबोधाभ्यु-पगमस्यासंगत्यापत्तेः। एवं मिश्र(२)मतसिद्धभिन्नत्वस्य नैयायिक-मतसिद्धभिन्नत्वस्य वोक्तावप्युक्त एव दोष इति तस्यापि परिस्रागः।

अत्र भद्दगुरुपतसंग्रहाय प्रतियोगिकोटौ यथाक्रमं तृतीयानतद्दयम् । भट्टमते ज्ञातताप्रत्यक्षजनकसामग्रीमादाय वाधवारणायानुयोगिकोटौ ज्ञानग्राहकोति स्वाश्रयग्राहकार्थकम् । तेन न
साध्याप्रसिद्धिः । अथैवमिष घटज्ञानाविषयकशाब्दानुव्यवसायसामग्रीमादाय मिश्रमते(३) वाधः । तस्याज्ञानातीन्द्रियत्ववादिः
भट्टमतासिद्धत्वादिति चेत्—

न । तज्ज्ञानपापायायाहकत्वेन ज्ञानयाहकत्वेन च या भट्टमतसिद्धा सामग्री तिद्धिना ताहरापामग्रीजन्यं

<sup>(</sup>१) कारिकेयं गङ्गेशोपाध्यायेनापि तत्त्वचिन्तामणौ शब्दखगडे उद्धृता।

<sup>(</sup>२-३) मुरारिमिश्र-

यज्ज्ञानं तद्विषयकग्रहाजिनका स्वाश्रवग्रहजिनका यावती सामग्री तद्गाह्यत्वस्य साध्यतयोक्तसामग्र्यास्ताह्यसामग्रीजन्यघट ज्ञानशाब्दविषयकानुव्यवसायजनकत्वेन तथाविधग्रहाजनकत्वाः भाववत्त्रया यावदनन्तर्गतत्वात् । अत्र सामग्रीग्राह्यत्वघटके सामग्रीजन्यज्ञानेऽप्रापाण्यग्रहासमविहतत्वमपि निवेद्यते । न घटत्वाभाववति घटत्वप्रकारकत्वक्षपाग्रमाण्यांगे उपनीतभानकः पघटज्ञानानुव्यवसायसामग्रीमादाय न मिश्रमते वाधः । अथैवः पपि यत्र भाविज्ञानप्रमेसमामण्यज्ञानं तत अभावः । प्रतियोग्तासम्बन्धाविक्ञिन्नपतियोगिताकघटत्वाभाववानितिवाधवुद्धिः रपेक्षाबुध्यात्मिका । तत अन्नामाण्योपनीतभानं ततो घटपत्यक्षं ततोऽनुव्यवसायस्तत्र ताह्यानुव्यवसायसामग्रीमादाय मिश्रमते वाधो दुर्वारः । तत्र वाधक्षप्रतिवन्धकसत्वेनानुव्यवसायेऽप्रामाण्यभानासम्भवेनामामाण्यग्रहासमविहतत्वस्य तत्र सत्वादिति चत्र—

न । अप्रामाण्यग्रहासमबहितत्वस्य सामाग्न्यामपि निवेशान्तित्वात् । अप्रामाण्यग्रहश्चोक्तरीयाऽप्रामाण्यव्यवहारजनको ग्रहः । स च गुरुमतेऽसंसर्गाग्रहकाळीनं ज्ञानद्वयं, मिश्रादिमते विशिष्टज्ञानामिति ।

ननु गुरुपते स्वर्गकामो यजेतेत्यत्र स्वर्गकामकर्तव्यतावोधः विषयो याग इति नियोज्यान्वयवोधे पदादनुपस्थितपपि इष्टः साधनताज्ञानविशेष्यत्वमन्त्रयपयोजकक्ष्यवत्वक्षपयोग्यताविधया भासते । अर्थोष्ट्याहारवादिगुरुपते(१) तत्र पदानुपस्थिततद्भान-

<sup>(</sup>१) श्रश्रुतपदानामनुसन्धानमध्याहारः। यथा घटमानयेत्युक्ते त्व-मितिपदस्याध्याहारः। स च द्विविधः-शब्दाध्याहारः श्रर्थाध्याहार-१चेति। तत्र नैयायिकैः शब्दाध्याहार एव स्वीक्रियते न त्वर्थाध्याहारः। मीमांसकैस्तु श्रर्थाध्याहार स्वीक्रियत इति।

संभवात्। एवं च निरुक्तभट्टमतिसद्धभिन्नताद्दवान्वयवेधसामग्रीमादाय गुरुपते इष्टसाधनत्वत्रति इष्टसाधनत्वप्रकारकत्वरूपप्रामाण्ये वाधः। न चोक्तयोग्यताज्ञानस्य शाब्दजनकतोपगन्तृभट्टस्येष्टसाधनताज्ञानविशेष्यत्वज्ञानादिघाटितताद्दशान्वयवोधसामग्रीसंमतेविति वाष्यम् । पद्जन्यशाब्दवोधे पदोपस्थितार्थस्यैव
भानमुक्तयोग्यताया शाब्द्विषयन्वं चोपगच्छतो भट्टस्य पद्जन्योक्तयोग्यताज्ञानघटितसामग्रन्था एव संमतत्या गुरुपतिसद्धपदाजन्यताद्दशयोग्यताज्ञानघटिततादशशाब्दसामग्रन्था भट्टासमतत्वादिति चेत्-—

मैदम् । गुरुमतेऽन्वयपयोजकक्ष्पवत्वक्ष्पयोग्यतायाः शान् ब्द्विषयत्वनियमाभावेन पदाजन्योक्तयोग्यताज्ञानघटितताहः शशाब्दसामग्रन्था गुर्वसंमततया गुरुमते उक्तरीत्या बाधासंभन् वादिति ।

के चिनु 'द्राधितौ तज्ज्ञानप्रामाण्याग्राहकत्वेनत्यादि अग्राहकान्ते'ति तद्यामाण्याग्राहकतित्यर्थः । तद्यामाण्यग्रहसमवहिः
तसामग्न्यास्तत्यामाण्याग्राहकत्वेन ज्ञानग्राहकत्वेन भट्टमतसिद्धतया तद्वारकतयोपात्तस्य तद्यामाण्याग्राहकत्वेन भट्टमतसिद्धिन्नार्थकत्वं
या तद्वारकतयोपात्तस्य तद्यामाण्याग्राहकत्वेन भट्टमतसिद्धिभिन्नार्थकत्वं
ययाग्राहकत्वेन ज्ञानग्राहकत्वेन च भट्टमतसिद्धिभिन्नार्थकत्वं
यद्गानं गुण इत्यादिशान्दसामग्रीवारणायावश्यकमिति भावः ।
अत्र तज्ज्ञानप्रामाण्याग्रहकत्वं तज्ज्ञानप्रामाण्यग्रहानुप्यायकत्वम् । तेन तज्ज्ञानाप्रामाण्यग्रहस्वक्ष्ययोग्यत्वेन भट्टमतिसिदित्या तज्ज्ञानप्रामाण्यग्रहस्वक्ष्यायोग्यत्वेन ज्ञानग्राहकत्वेन भट्टमतसिद्धिभन्नत्वेऽपि न क्षातिः ।

नन्वप्रायाण्यग्रहसमवहिताया ज्ञानग्राहकत्वेन गुरुमतसि । ७ न्या० कौ०

# न्यायकौरतुभे

T INTERPRET

द्धाया व्यवसायसामग्या ज्ञानग्राहकत्वेन गुरुषद्दातिरिक्तमाः व्यवसायसामग्याश्च तज्ज्ञानप्रामाण्याग्राः दकत्वेन ज्ञानग्राहकत्वेन भट्टमतिसद्धिश्वनायाः प्रकृतप्रामाण्याग्राहः ग्राहकत्वाद्वाधो दुर्वारः । न च स्वातन्त्र्येण तदप्रामाण्याग्राहः कत्वमनुयोगिनि ज्ञानग्राहके विशेषणग्रुपादयमिति वाच्यम् । तादशिभन्नत्वे तदप्रामाण्याग्राहकत्वार्थत्वोक्तिविरोधादिति चेत्-

मैवम् । तज्ज्ञानप्रामाण्याग्राहकत्वेन ज्ञानग्राहकत्वेन च भट्टमः तसिद्धपद्रय प्रामाण्यात्राहकत्वेन ज्ञानग्राहकत्वेन यद्भट्टपतासिद्धः पकुतप्रामाण्यग्रहविरोध्यसमबहितत्वं तदुभयाभावत्वेन ताहशासि-द्धत्वप्रतियोगिकाभावपरत्वात् । प्राधाण्यप्रहविरोध्यप्रामाण्यसमः वहितयोर्च्यवसायानुन्यवसायसामग्रयोर्निक्करूपेण भट्टपता-सिद्धत्वेऽपि प्रकृतप्रामाण्यग्रहप्रतिबन्धकसमवहितत्वेन निरुक्तो-भयाभावस्याक्षततया तद्वद्भिन्दाभावात् प्रामाण्याग्राहकत्वेन भट्टमतिसिद्धायाः प्रामाण्यग्राहकत्वेन गुरुपतिसिद्धाया व्यवः सायसामग्र्याः संग्रहायोभयाभावमतियोगिकोटौ ज्ञानग्राहकत्वो पादानम् । प्रामाण्यप्राहकत्वेन भट्टमतिसद्धाया ज्ञाततालिंगकाः नुमितिसामग्या ज्ञानग्राहकत्वेन भद्रमतसिद्धायाहसंग्रहायोभयाः भावप्रतियोगिकोटौ पाषाण्याग्राहकस्वोपादानम् । ज्ञाततापसः क्षजनकसामग्या ज्ञानग्राहकत्वेन भट्टमतासिद्धाया व्यावर्त्तना-यानुयोगिनि ज्ञानग्राहकत्वोषादानम् । न चैवं विषयवाधभ्रः म(१)कालीनेत्याद्यग्रिमदीधीतिग्रन्थासंगतिः । तादशविषयवाः धभ्रमकालीनानुव्यवसायसायग्वाः प्रकृतप्राप्राण्यग्रहप्रतिबन्धकः विषयबाधग्रहसमवहिततया निरुक्तोभयाभाववत्वेन तज्जन्यातुः व्यवसायस्य यावदन्तःपातित्वासंभवादिति वाच्यम् । मकृतः

<sup>(</sup>१) नायं घट इत्यादिभ्रमाव्यवहितोत्तरोत्पन्नेत्यर्थः।

मामाण्यग्रहमतिबन्धकताया विषयवाधग्रहन्याद्यताया एवोभया-भावपतियोगिकोटौ निवेदयत्वात् । तथा हि सर्वासामेव व्यव-सायानुव्यवसायादिसामग्रीणां मक्तमामाण्यावगाहिसमृहाल-म्बनग्रहनिष्ठपतिबध्यतानिरूपितप्रतिबन्धकताश्रयपर्दिकचिद्विषय-बाधग्रहकाळीनत्वसंभवेन तादृशप्रतिबन्धकताश्रयासमबहितसाः माज्या एव दुर्छभतया प्रकृतप्रामाण्यग्रहप्रतिवन्धकत्वस्य विषयबा-धग्रहसाधारणप्रकृतपामाण्यग्रहनिष्ठपतिवध्यतानिक्षितप्रतिवन्ध-कतारूपत्वासंभवेन प्रकृतप्रामाण्यपकारताज्ञाछिग्रहत्वनिष्ठस्वरू-पसम्बन्धरूपावच्छेदकताक्रशतिबध्यतानिरूपितमातेबन्धकतारूप-स्यैवावइयं विवक्षणीयत्वात् । न च स धर्मितावच्छेदकपामाण्यः प्रकारकग्रहत्वच्यापकप्रतिबध्यतानिक्षितप्रतिबन्धकत्वस्य चि-षयबाधग्रहसाधारणस्य निवेशेनैव सर्वसामंजस्ये तद्व्याद्यत्रन-तिबन्धकतानिवेशनफलमिति वाच्यम् । स्वरूपसम्बन्धकपावच्छेः दकताघटितस्य तस्य निवेशापेक्षया न्यापकत्वरूपावच्छेदकत्व-घटितस्य तस्य गुरुत्वात् । न चोभयाभावप्रतियोगितावच्छेदकः कोटौ निरुक्तविषयवाधग्रहच्याद्यक्तप्रतिवन्धकत्वं निवेशनीयम् । विषयबाधग्रहेण समवहिताया अनुव्यवसायसामग्य्या व्यावर्त्तनाः य तदभाववत्वमनुयोगिसामग्रन्थां विशेषणं वाच्यम् । इत्युभयथा प्रतिबन्धकत्वनिवेशापेक्षया एकधेव निरुक्तगुरुतरप्रतिबन्धकत्वं-स्योभयाभावप्रतियोगिकोटौ निवेशे छाघवस्यानपाय इति वा-च्यम् । स धर्मितावच्छेदकपापाण्यग्रहत्वस्य ज्ञाननिष्ठेदन्त्वादिः धर्मितावच्छेदककाप्रामाण्यग्रहाप्रतिबध्यधर्मान्तर्धर्मितावच्छेदककः मामाण्यग्रहसाधारणतया तद्वचापकत्वस्यामामाण्यग्रहमतिबध्यताः यामसंभवेनापामाण्यग्रहकालीनतत्तत्तामग्रीव्यादृत्यनुपपत्तेः । न च तत्तज्ज्ञानानिष्ठेदन्त्वादिधर्मितावच्छेदककप्रामाण्यपकारताज्ञा-

# न्यायकोस्तुभे

खिग्रहत्वन्यापकप्रतिवध्यतानिक्णितप्रतिवध्यक्षस्य तत्तद्धिः
तावच्छेदककाप्रामाण्यग्रहसाधारणस्य निवेशेनै विषयवाधग्रहः
कालीनतत्तत्सामग्रीन्यादात्तिसंभवे तद्धिं सामग्रन्थां विषयवाधग्रः
हाभावानिवेशनमनुचितमिति वाच्यम् । ज्ञानभेदेन प्रामाण्यभेदः
मते तत्तव्ज्ञाननिष्ठेदन्त्वादेविशिष्यसाध्यकोटौ निवेशेन सर्वसाः
मंजस्येऽपि ज्ञानभेदेन प्रामाण्याभेदमते तत्तव्ज्ञाननिष्ठेदंत्वादिः
विशिष्य साध्यकोटौ निवेशे ज्ञानान्तरनिष्ठेदंत्वादिधर्मितावच्छेदकः
काप्रामाण्यग्रहस्य तत्तवज्ञाननिष्ठेदन्त्वादिधर्मितावच्छेदकक्षाः
माण्यग्रहाप्रतिवन्धकत्या तत्तसमवहिततादश्जानान्तरग्राहकसाः
माग्यग्रहाप्रतिवन्धकत्या तत्समवहिततादश्जानान्तरग्राहकसाः
माग्यग्रहाप्रतिवन्धकत्या वाध्यपरीहारस्याश्चयत्वेन तादशस्वकः
पसम्बन्धक्यावच्छेदकताकपातिबध्यतानिक्षितिप्रतिबन्धकत्वस्य
निक्कोभयाभावपतियौगिकोटौ निवेशे द्यीधितिकाशिभप्रायाः
दिति पाहुः ।

नवीनास्तु 'विषयमविषयीक्ववेती'सादिमिश्रग्रन्थस्य स्विनिरूपकविषयविषयितानविद्यक्तकारणतामितयोगिककार्यतावच्छेदिका या विषयिता तिक्किपितमक्कतमामाण्याश्रयविषयिताचाविग्रदसामण्येत्र ज्ञानग्राहकसामग्रीपदेन विवसणीयेसत्र तात्परूपम् । अनुव्यवसायनिष्ठा ज्ञानविषयतानिरूपितविद्योष्ट्यत्वप्रकारित्वविषयिता व्यवसायजन्यतावच्छेदिका पुरोवर्तिविद्योष्ट्यकत्वाविच्छित्रघटत्वादिमकारकत्वमकारितानिरूपितज्ञानानिष्ठलाकिकविषयिताचालिपसस्त्वाद्यविज्ञं मित पुरोवर्तिविद्योष्ट्यक्तवापकारणता च न विद्येष्टियत्वादिविषयितावाच्छिना तदवच्छेदककोटौ विद्योष्टियतादेरमवेद्यात् । तथा च ताद्याविद्येष्टियतादिविषयतैव तथाविधं स्वं तिक्किपितज्ञानविषयितावािछत्वमनु-

#### प्रामाण्यवादः ]

### पत्यक्षकौस्तुभः।

93

व्यवसायकप्रज्ञानग्रहस्याक्षतम् । एवं गुरुषते स्वप्रकाशकप्वयवसा-यीयविशेष्यित्वादिविषयितापि तादृशं स्वं तस्याव्यवसायसामग्रीः जन्यतावच्छेदकत्वात्तादशसामग्रीनिष्ठकारणतावच्छेदककोटौ च विशेष्यित्वादिविषायिताया अनिवेशादतस्तन्मते व्यवसायसा-धग्न्याः संग्रहः। एवं अष्ट्रयते प्रत्यक्षस्थानाभिषिक्तज्ञातताल्णिनका-नुमितौ विषयविषयितानवच्छित्रशुद्धज्ञानत्वावच्छित्रव्यापकताव-गाहिपरामर्शीयजन्यताया एव पुरोवर्तिविशेष्यकत्वादिविषयि. ताव ज्लिन्तरवात्ताहराविषयित। माद्याय ानिरुक्ततद्वुमितेर्निरुक्तज्ञा-नविषयितावाछितया तत्सामग्रीपरिग्रहः । इच्छादिछिगकज्ञानाः नुमितौ च परामर्शादिनिष्ठयद्यत्कारणतानिक्वपितकार्यतावच्छे. दिका यद्यद्विपयविषयिता तत्तत्कारणतावच्छदेकोटौ तत्तद्विः षयविषयितामवेशस्यावश्यकतया न कापि विषयिता तादशं स्व-मिति तत्सामग्रीव्युद्।सः। शाब्दबोधसामग्रन्या अप्येवंशीत्या व्यु-दासो बोध्यः । एवं सति प्रमापदघटितसामग्न्या असंग्रहेऽपि पृ-थिवीतिज्ञाने जात इत्यादिमिश्रोक्तरीत्योदीच्यानुच्यवसाये प्रामा-ण्यभानात्तत्सामग्रीमादाय सिद्धसाधनस्य वारकतयैव यावत्पद-सार्थक्यम् । तत्र प्रामाण्यविषयितान्तःपातिन्या अलौकिकवि-शेष्यित्वादिविषयिताया विशेष्यित्वादिक्वविषयविषयिताव-ज्ञिन्नज्ञानसंनिक्षंनिक्षितजन्यतावच्छेदिकायास्ताद्याविषयवि-ष्यितानविक्वित्रकारणतानिरूपितकार्य्यतानवच्छेदकत्वेऽपि पुरो-वार्त्तिविशेष्यकत्वादिनिरूपिताया व्यवसायजन्यतावच्छेदकः विषयिताया निरुक्तकार्यतावच्छेदकत्वात्तामादाय तत्सामग्रीप-रिग्रहात् उपनीतघटज्ञानविषयक्षपटज्ञानानुन्यवसाये विषयिता न निरुक्तकार्यतावच्छेदकीभूताविशेष्यत्वादिविषयिता-निक्षिता अपि तु घटज्ञानीयलौकिकविषयतैव । अतो न तत्सा- मग्रीमादाय तद्धटज्ञानप्रामाण्ये बाधः। यदि च पटज्ञानानुन्यः वसाये छौकिकसिन्नकर्षबळभासमानघटिवषयकत्वोपरक्तोपनीतः घटज्ञानिवषयितामादाय तत्र बाधः सम्भान्यते तदा तत्का-र्यतावच्छेदकत्वं निरुक्तज्ञानिवषयितायामिष निवेष्ण्यस्थ । उक्तस्थ छे च घटज्ञानिवषयिता न निरुक्तकार्यतावच्छेदिकाति न दोष इति पक्षधरमिश्रोक्तरीतिमेव परिष्कुर्वन्ति ।

अन्ये तु प्रामाण्यप्रकारत्वानिक्वितालौकिकविषयताः
भिन्ना या प्रकृतप्रामाण्याश्रयज्ञानदृत्तिर्विषयता तिन्नक्वपकयावज्ञानप्राह्यत्वमेव विधिकोटिस्तादृशी च विषयता प्रामाण्यप्रकारतानिक्वितिविशेष्यतास्वक्वपालौकिकविषयतास्वक्वपा च भवतीति तिन्नक्वपकत्वेन प्रमापद्जन्यवोधः । स्वप्रकाशानुव्यवसायादिश्च परिगृह्यते । एवं च ज्ञाततालिङ्गकानुमिते लौकिकः
विषयतानिक्वपकत्वेन प्रामाण्याश्रयज्ञानेत्यत्र प्रामाण्यं ग्रुक्वत्वेन वोपग्रदः । प्रकृतप्रामाण्याश्रयज्ञानेत्यत्र प्रामाण्यं ग्रुक्वविशेष्यताघटितमेवोपादेयम् । तेन घटज्ञानामितिशाब्दवोधदित्रनुव्यवसायस्य लौकिकविषयताग्रुक्वविशेष्यताघटितप्रामाण्याश्रयद्यत्तिरेव न भवतीति घटपामाण्यस्य तादशानुव्यवसायाग्राह्यत्वेऽपि न वाध इति पाहुरित्यलमितिविस्तरेण ।

यद्वा प्रामाण्यं तज्ज्ञानविषयकज्ञानाजन्यज्ञानग्राह्यं न वेति
विप्रतिपात्तिः । तत्पदं स्वाश्रयपरं ग्राह्यत्वं विषयत्वम् । अत्र
प्रामाण्यस्य स्वाश्रयविषयकज्ञानाजन्यव्यवसायप्रथमानुव्यः
वसायाभ्यां ग्रहाद्गुरुमिश्रमतसङ्ग्रहः । यो यत्प्रकारकज्ञाततावान्
स तत्प्रकारकज्ञानवानिति सामान्यमुखव्याप्तिज्ञानसहितज्ञातताः
निष्ठपक्षधर्मताज्ञानेन पक्षधर्मताबळात्प्रकृतप्रामाण्याश्रयज्ञानविधेः
यकानुमित्युरुपस्या भद्दमतसङ्ग्रहः । अथ नैयायिकमते वस्तुमाः

प्रामाण्यवादः ]

प्रत्यक्षकौस्तुभः।

66

त्रस्य ताद्योश्वरज्ञानविषयतया निषेधकोटेरप्रसिद्धिरिति चेत्-

न। जन्यज्ञानव्यक्ति तद्यक्तित्वेनोपादाय तत्समानाधिकरणत्वस्यांत्यज्ञाने निवेशात्। न चैवमपि तादश्जानमात्रस्यव तादशेश्वरज्ञानजन्यतयाऽप्रसिद्धिताद्वस्थ्यमिति वाच्यम्। मध्यमज्ञानेऽपि तिन्नवेशात्। न चेश्वरानङ्गीकर्तृमीमांसकमते तद्यैयथर्यमुपरञ्जकतया तत्सार्थक्यात्। उपरञ्जकत्वं चोद्देशीभूततथाविधविशोषणघटितसाध्यविषयकानुमितिविषयत्वम् । एतन्मूळक एव
व्यापकेन व्यर्थविशेषणत्विमिति प्रवादोऽपि।

यत्तु मध्यमान्सं ज्ञानयोर्जन्यत्वनिवेशात्रोक्ता प्रसिद्धिरिति तत्-न । जन्यत्वमुत्पत्तिमत्वादिरूपं प्रागभावप्रतियोगित्वरूपं वा ? नाद्यः, गौरवात् । नान्त्यः, गुरुभिः प्रागभावानङ्गीकाः रेण साध्याप्रसिद्धेः। अत एव स्वाश्रयविषयकज्ञानप्रागभावाः मयुक्तमागभावमितयोगिज्ञानग्राह्यं न वेति उपदर्शितविमातिपात्त-निष्कर्षः। तथाविधमागभावप्रयुक्तत्वं च तथाविधमागभावव्यति-रेकानुविधायित्वम् । तच तथाविधमागभावव्यतिरेकनाज्ञाधिकः रणक्षणध्वंसानधिकरणत्वे सति तथाविधप्रागभावव्यतिरेकाधि-करणक्षणध्वंसाधिकरणक्षणात्पन्नव्यतिरेकमातियोगित्वम् । मा-गभावव्यतिरेकस्य प्रागभावप्रतियोगिरूपतया नाशोत्परयादेः सम्भवात् । प्रागभावस्यान्वयानुविधायित्वं तु न निवेशनीयम्। तिन्नवेशे प्रयोजनाभावात् । अथ वा तज्ज्ञानोत्तरवर्तितज्ज्ञान-समानाधिकरणतज्ज्ञानभिन्नतज्ज्ञानविषयकज्ञानमागभावाच्याप-कीभूतप्रागभावप्रतियोगिज्ञानग्राह्यं न वेति विप्रतिपत्त्यर्थनिष्क-र्षः । अत्र प्रथमद्वितीयचतुर्थतज्ज्ञानपदानि पक्षीभूतपामाण्या-अयज्ञानपराणि । तृतीयतज्ज्ञानपदं च पक्षीभूतप्रामाण्यग्राह-कत्वेनाभिमतज्ञानपरम् । व्याप्यव्यापकभावघटकश्च काल्विक-

विशेषणतासम्बन्धः । अत्र व्यवसायसमानाधिकरणो यो व्य-वसायपूर्वेत्पन्नव्यवसायविषयकशाब्दबोधस्तत्मागभावस्य का-लिकसम्बन्धघटितव्यापकताया अनुव्यवसायादिमागभावे स-त्वेन स एव दोष इति तज्ज्ञानसमानाधिकरणत्वं तद्दि-शेषणम् । तथाविधानुव्यवसायात्मकज्ञानप्रागभावव्यापकताया अनुव्यवसायमागभावे सत्वेन तद्दोषनारणाय तज्ज्ञानभिन्न-त्वं तद्दिशेषणम् । यदि च कारणाभावपयुक्तः कार्याभाव इति प्रतीतिसिद्धं प्रयुक्तत्वं स्वक्तपसम्बन्धविशेषोतिरिक्तं वेति मतं तदा तज्ज्ञानविषयकज्ञानप्रागभावाप्रयुक्तप्रागभावप्रतियो गिज्ञानग्राह्मं न वेति यथाश्रुतार्थ एव बोध्यः । एवं चश्वरज्ञा-नमादाय नोक्तापसिद्धिरिति पक्षधरिश्रमतम्प्यपास्तम् । गुरु-भिः प्रागभावानभ्युपगमेन साध्याप्रसिद्धः ।

अथात्र घटादिविशेष्यकाभिषेयत्वप्रकारकं ज्ञानरूपसामान्यप्रत्यासित्तिजन्याभिष्ठयत्वप्रकारकयावदिभिष्ठयविशेष्यकालोकिकप्रत्यक्षमादाय नैयायिकनये सिद्धसाधनं तादृशप्रत्यक्षस्य तज्झानविषयकज्ञानाजन्यन्वात् । न च तादृशयावज्ञानप्राह्यत्वमेव विधिकोटिः । एवं च यावस्वस्य व्यापकत्वरूपतया तादृशज्ञानत्वव्यापकविषयिताप्रतियोगित्वस्य विधिकोटित्वप्रयवसानान्नोक्तसिद्धसाधनम् । तन्त्रये प्रामाण्यस्य व्यवसायाद्यप्राह्यत्वादिति
वाच्यम् । तज्ज्ञानपदस्य प्रकृतप्रामाण्याश्रयज्ञानपरतया घटत्ववति घटत्वप्रकारकत्वरूपप्रकृतप्रामाण्याश्रयज्ञानपरतया घटत्ववति घटत्वप्रकारकत्वरूपप्रकृतप्रामाण्याश्रयज्ञानपरत्या घटत्ववति घटत्वप्रकारकत्वरूपप्रकृतप्रामाण्यस्य तादृश्चामादिः । न च
तृतीयज्ञानेऽपि प्रकृतप्रामाण्याश्रयविषयकत्विश्चान्नः । न च
तृतीयज्ञानेऽपि प्रकृतप्रामाण्याश्रयविषयकत्विश्चान्नः । तथासत्ययं ज्ञानवानिच्छावत्वादित्यादौ ज्ञानत्वरूपेण प्रकृतप्रामाण्यानाश्रयज्ञानविषयकत्वादित्यादौ ज्ञानत्वरूपेण प्रकृतप्रामाण्यानाश्रयज्ञानविषयक-

प्रामाण्यवादः ]

प्रत्यक्षकोस्तुभः।

69

परामर्शजन्यया पक्षधर्मतावलेन प्रकृतप्रामाण्याश्रयज्ञानविषयिः ण्यानुमिसा प्रकृतपक्षीभूतपामाण्यस्याग्राह्यत्वेन वाधापत्तेः। तः स्मात्तादृशयत्किञ्चिज्ज्ञानग्राह्यत्वस्यैव विधिकोटित्वमुपेयम् । तथा चोक्तसिद्धसाधनं दुर्वोरमिति चेत् —

न । ग्राह्यत्वस्य पकारत्वार्थकतया सामान्यछक्षणाया स्वा-श्रयमुख्यविशेष्यकज्ञानजनकत्वनियमेन तज्जन्यमत्यक्षमादाय सिद्धसाधनासम्भवात् ।

ननु प्रकारत्वविवक्षणेऽण्युक्तनियमे मानाभावेनोक्तसामान्यप्रत्यासिक्तन्या। भेषेयवदिति यावदिभिष्ठेयविषयकज्ञानमादाय
नैयायिकनये सिद्धसाधनं दुर्वारमेव । किश्व घटत्वविद्विष्ट्यकत्विविष्ठिष्ट्यद्वपकारकत्वादिना पटज्ञानादिनिष्ठ्व्यापकतावगाहीच्छाछिङ्गकश्चमात्मकपरामर्श्वजन्या स्वाश्रये ताहशप्रामाण्यप्रकारकानुमितिमादाय नैयायिकनये सिद्धसाधनं दुर्वारम् ।
न च तन्मते विशिष्ठबुद्धौ विशेषणज्ञानस्य हेतुतयोक्तज्ञानयोस्तज्ज्ञानविषयकज्ञानजन्यतया न ते आदाय सिद्धसाधनमिति
वाच्यस् । जातित्वादिक्षपेण घटत्वादिबुद्ध्यनन्तरं स्वक्षपतो
घटत्वादिविशिष्ठबुद्धिवारणाय स्वक्षपतो घटत्वादिविशिष्ठबुद्धि
प्रति स्वक्षपतो घटत्वादिज्ञानस्य हेतुत्वेऽपि स्वक्षपतो ज्ञातिविश्विष्टबुद्ध्यतिरिक्तस्थले तन्मतेऽपि ताहशहेतुत्वे मानाभावादिति चेत्—

न। विशिष्टबुद्धिमात्रे विशेषणज्ञानहेतुत्वसुपेत्यैताद्देपतिपत्तिक-रणात् । अथैवमपि भट्टमतासङ्कदः । तन्मते विशिष्टबुद्धौ विशेषण-ज्ञानस्य हेतुत्वेन सामान्यसुखन्याप्तिज्ञानादेव पक्षधमेताज्ञानसः हितात्पक्षधमेताबळात्स्वाश्रयाविषयकानुमितिरिति ज्ञानत्वाविद्धः त्रानिक्षपितघटद्वत्तिघटत्वप्रकारकज्ञाततानिष्ठन्याप्तिज्ञानादेव घटः त्ववद्विशेष्यकत्वविशिष्टघटत्वप्रकारकत्वक्षप्रमामाण्यमकारकस्वा-

म न्या० को०

श्रयविषयकानुमितिरुत्पद्यते । तादशज्ञातताविषयकपरामर्शस्य तथास्वभावादिति जन्मान्तरीयसंस्कारात् स्मृतस्य घटःववद्विः वेष्यकत्वविशिष्टघटत्वमकारकत्वविशिष्टज्ञानस्य घटद्यत्तिघटत्व-प्रकारकज्ञाततादौ व्याप्तिज्ञानात्तादश्यामाण्यमकारकस्वाश्रयः विषयकानुमितिरुत्पद्यत इति पक्षत्रयेऽपि ताद्यानुमितेस्त-ज्ञानविषयकज्ञानजन्यत्विनयमात् । एतेनान्यथाख्यासङ्गीकर्तः महमते प्रकृतामामाण्याश्रयज्ञानत्वेन पटज्ञानादिविषयकपराम-श्रात्मकृतमामाण्यमकारकस्वाश्रयविषयकानुमितौ वाधकाभावेन तदनुमितिमादाय स्वतस्त्वनिविद्यह्यस्यपि निरस्तम् । तदनुभितेरपि विशेषणज्ञानजन्यतयाऽतथात्वाद्वद्दिरुन्यथाख्यातरनङ्गी-काराच्वित चेत्—

मैनम् । पक्रतपामाण्यं स्वाश्रयविषयकोषद्शितज्ञानजः न्यत्वेन यन्नैयायिकमतसिद्धं तिद्धन्नं यदुपद्शितज्ञानं तत्पकारो न वेति प्रकृतविपतिपत्तिनिष्कर्षेण नैयायिकानां ज्ञाततालिः ज्ञानुमितेरनुपगमेन तिल्लङ्गकानुमितिसामान्यस्यैव तन्मतसिद्धः भिन्नतया भट्टमतासङ्ग्रहासम्भवात् । अत्र तादशजन्यत्वेन मी पांसकमतसिद्धभिन्नत्वस्य भट्टमतसिद्धभिन्नत्वस्य वा निवेशे भट्टमतासङ्ग्रहः ।

एवमात्मविषयकेतरभिन्नत्वमकारकनिदिध्यासनजन्यादृष्टुः
विशेषक्षपयोगजधमेमसासि जन्यविश्वविषयकमत्यक्षमादाय नैः
यायिकमते सिद्धसाधनम् । तादृशमत्यक्षस्य मीमांसकरनभ्युपगः
मादिति तत्परित्यागः । गुरुमतिसद्धिभिन्नत्वस्य मिश्रमतिसिः
दिभिन्नत्वस्य वा निवेशेऽपि तथेति तस्यापि सागः । अत्र विः
धिमसिद्धियद्वादौ निषेधमसिद्धिस्तु ज्ञानज्ञानत्वादिनिर्विकः
ल्पकमादाय ज्ञानादौ । तदनङ्गीकारे तु साध्ये धर्मत्वमपि निः

प्रामाण्यवादः ]

## पत्यक्षकौस्तुभः।

63

वेश्यम् । तच्च द्वत्तिमस्यम् । तथा च तदभावात्मकनिषेधको-टिमसिद्धिर्गगनादावेव सुलभेति वोध्यम् ।

अत्र प्रत्यविष्ठिन्ते नव्यतार्किकाः । पूर्वोपद् शित्रीत्या ताः नव्यतार्किकमतम् दशयितिकिचिज्ज्ञानप्राह्यत्वस्यैव साध्यतया सि-द्यसाधनं दुर्वारमेव । प्रथमानुव्यवसायक्ष्पतादशयिकिचि-ज्ज्ञानग्राह्यत्वस्य विशिष्टपामाण्यानातिरेकिणि घटत्वप्रकारिः त्वादौ नैयायिकेरभ्युपगमात् । अथ विशिष्टपामाण्यत्वक्षपप-क्षतावच्छेदकिनिक्षितस्वरूपसम्बन्धात्मकाविद्यन्नत्वावगाहिन्याः स्ताद्यज्ञानप्रकारतावगाहिन्याः सिद्धः मीमांसकोदेश्यतया न सिद्धसाधनमिति चेत्-

न। ताहराज्ञानमकारत्वाभावे ताहरापक्षतावच्छेदकनिरूपितस्वः क्ष्यसम्बन्धरूपावच्छिन्नत्वस्य साधकविरहेणोपगमासम्भवेन तत्र तन्ति द्वेचेयायिकानु देव्यतया तदु देव्यसिद्धावित्ररोधितया ताहराः सिद्धेभीषांसको देव्यत्वासम्भवात्। न च परेषां ताहरापक्षताव-च्छेदकावच्छेदेन ताहराज्ञानमकारत्वस्य सिद्धिः। अस्माकं तु ताहरापक्षतावच्छेदकावाच्छन्नत्वाविशिष्टस्वरूपसम्बन्धावच्छिन्नतदः भावस्य सिद्धिरुद्देवयेति न काऽप्यनुपपात्तिरिति वाच्यम्। शुः द्वस्वरूपसम्बन्धघटितसाध्यसामानाधिकरण्यघटितव्याप्तिविशिष्टः स्य हेतोः पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन ज्ञानतिद्विशिष्टपामाण्यत्वरूपपः क्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धेरुदेवयत्वे ताहराहेतुमता ज्ञाः नस्य विशिष्टस्वरूपसम्बन्धाविज्ञन्नताहरासाध्याभावासिद्धिं प्रनिद्धित्वासम्भवेन जल्प(१)विचारे सत्प्रतिपक्षनियमानुपपः

<sup>(</sup>१) प्रमाणतर्कसाधनोपालम्मः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोप-न्नः पच्चप्रतिपच्चपरिप्रहश्छलजातिनिप्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः— न्या० सु० भा० १. २. २.

त्तेः। ताद्दशपामाण्यत्वरूपपक्षतावच्छेदकावच्छिक्तत्वविशिष्टस्वरूप-सम्बन्धघितव्याप्तिविशिष्टवताज्ञानात्तादशानुमितिरुद्देश्यत्वं च न सम्भवति । पक्षतावच्छेदकीभूततादश्रपामाण्यत्वावच्छेदेन साध्याप्रसिद्धिदशायां तादृशपामाण्यत्वावच्छिक्तत्वविशिष्टस्वरूप-सम्बन्धघितसाध्यसद्द्वारग्रहाभावेन व्याप्तिग्रहासम्भवात्।

यत्तु विशिष्टमामाण्यत्वानविष्ठन्नासती याऽविष्ठिन्नापकारत्वा तदन्या या तज्ज्ञानविषयकज्ञानाजन्यज्ञानमकारता सेव विधिको विभीमांसकानां तदभाव एव नैयायिकानां साध्य इति न को ऽपि दोषः । स्वरूपतो भासमानस्य ज्ञानत्वादेरनविष्ठिन्नायां प्रकारतायामविष्ठिन्नत्वरूपविशेष्याभावेन ताद्यानविष्ठिन्नत्वविश्वायाः पक्षे साधनस्याविकळत्वाद्घटत्वमकारतायास्तत्र मसिद्धायाः पक्षे साधनस्याविकळत्वाद्घटत्वमकारित्वादीविशिष्टमामाण्यानतिरेके अपि तदीयमकारतायां घटत्वमकारितात्वाद्यविष्ठन्नत्वस्यावव्यक्तिते ताद्यामाण्यत्वानविष्ठिन्नत्वविशिष्टाविष्ठन्नत्वस्यावव्यक्तिते ताद्यामाण्यत्वानविष्ठिन्नत्वविशिष्टाविष्ठन्नत्वस्यावव्यक्तिते ताद्यामाण्यत्वानविष्ठिन्नत्वविशिष्टाविष्ठन्नत्ववत्मकारतान्यमकारतायास्तत्र नैयायिकासिद्धत्वान्न साध्ये सहचारा मसिद्धिसिद्धसाधने इति—

तत्तुच्छम्। विधिप्रसिद्धिन्तु घटत्वप्रकारित्वादौ घटादाविति दीधितिग्रन्थासङ्गतेः । तदीयप्रकारताया घटत्वप्रकारितात्वाः दिघटत्वाद्यवच्छित्रत्वावक्यकत्वेन ताद्दशपामाण्यत्वानवच्छित्रः त्वविशिष्टावच्छित्रत्ववत्वेनैव नैयायिकसिद्धत्वादिति ।

अत्र वदन्ति—तज्ज्ञानविषयकज्ञानाजन्ययार्दकचिज्ज्ञानमकाः
रत्वमेव विधिकोटिः । तथा च तज्ज्ञानविषयकज्ञानाजन्यज्ञानत्वः
व्यापकभेदमातियोगितानवच्छेदकत्वमेव विधिकोटिः प्रयवस्यति ।
तज्ज्ञातविषयकज्ञानाजन्ययार्दकचिज्ज्ञानविषयत्ववत एव ताद्दशः
ज्ञानत्वव्यापकभेदमितयोगितानवच्छेदकत्वसम्भवात् । अत्रावः

प्रामाण्यवादः ] प्रत्यक्षकौस्तुभः ।

83

च्छेदकत्वं विषयितासम्बन्धाविच्छन्नं ग्राह्मम् । तादशविधिकोन् ट्याभाव एव च नैयायिकानां साध्यः । एवं च न पूर्वोक्तदोषः। तयोर्विशिष्टपामाण्यत्वरूपपक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साधनस्य मीन् मांसकनैयायिकयोरुदेश्यत्वादिति संक्षेपः ।

अथ वा प्रामाण्यं स्वाश्रयग्राहकेण गृह्यत एव न वेति वि-प्रतिपात्तः। अत्रैनकारेण स्वाश्रयग्राहकत्वावच्छेदेन प्रामाण्य-ग्राहकान्यत्वव्यवच्छेदलाभान्न प्रामाण्यानुमितिमादाय सिद्धसाः धनस्। न च क्रियासङ्गतैवकारात्कथं तल्लाभ इति वाच्यस्। नवीननये सर्वत्रैवकारस्यान्ययोगव्यवच्छेदमात्रार्थकत्वात् । त-थाष्यवच्छेदकावच्छेदेन कथं तल्लाम इति तु नाशङ्कनीयम् । ज्ञानेन विषयो युद्यत एवेतिवत् ज्ञानेन रजतं युद्यत एवेति प्रयोगवारणाय ग्रहघातूत्तरप्रत्ययसमाभिव्याहृतैवकारस्यावच्छेद्-कावच्छेदेन स्वार्थबोधकत्वव्युत्पत्तेरावश्यकतया तल्लाभात्। अत एवात्रवकारः प्रामाण्यत्वावच्छेदेन पक्षताळाभाय यावत्वस्य स्वातंत्रयेण ग्राहकत्वविशेषणाच न सिद्धसाधनमिति पक्ष-धरामिश्रमतमपास्तम् । उक्तरीत्यैव सर्वसामअस्यात् । न चै-वमपि ज्ञानपदादिवााब्दसामग्य्याः प्रामाण्याग्राहकत्वाद्धाध इति वाच्यम् । प्रकृतप्रामाण्यं स्वाविषयकत्वेन ज्ञानाविषयक-त्वेन भद्दमतसिद्धभिन्नो यावत्स्वाश्रयग्रहस्तद्विषयो न वेति निः ब्कर्षेणादोषात् । शेषं प्रथमवित्रतिपत्तिवद्वोध्यम् ।

एवं मीमांसकत्रयसाधारणं विमितिपत्तित्रयमुक्तम् । यदि च न कदा त्रिभिविवाद इति नोक्तरीतिः साधीयसीत्युच्यते तदा मस्रोक-साधारणी सा वाच्या। तथा हि मक्कतप्रामाण्यत्वाविच्छन्नविषय-तात्वं ताहशप्रामाण्यविरोधिग्रहतत्सामग्रन्यन्यतराकाळीनताहश-प्रामाण्याश्रयत्वव्यापकतावच्छेदकं न वेति गुरुणा विवादे विपतिप- तिः।तादृशविषयतात्वं तादृशमामाण्याश्रयविषयकप्रत्यक्षत्वच्यापः कतावच्छेदकं न वेति मिश्रेण विवादे तादृशविषयतात्वं तादृशमाः माण्याविषयकज्ञानाविषयकभद्दमतासिद्धाभन्नतादृशमामाण्याश्रयः विषयकग्रहत्वच्यापकतावच्छेदकं न वेति भट्टेन विवादे विपतिः पत्तिर्वोध्या ।

ननु ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्ववादिगुरुपते विशिष्टबुद्धौ विशेष्णज्ञानस्यादेतुतया व्यवसायेन ज्ञानवृत्तिज्ञानत्ववत्तद्वृत्तिपाः पाण्यस्य ग्रहसंभवेन तस्य स्वतो ग्राह्यत्वं संभवति । एवं भर्मते जन्मातरीयसंस्कारेण स्मृतस्य प्रामाण्यविशिष्ट्ञानस्य ज्ञाः ततायां व्याप्तिग्रहेण तज्जन्यज्ञाततार्छिगकानुमित्या प्रामाण्यग्रस्ताम्भते स्वतो हसंभवेन तत्संभवति । पिश्रमते तु प्रापाण्यग्रस्तास्यक्षेषः । स्थिति विना प्रथमानुव्यवसायेन प्रामाण्यग्रहाः संभवत्कथं प्रामाण्यस्य स्वतो ग्राह्यत्वसंभव इति चेत्—

न। प्रवृत्यौपियकं प्रामाण्यं लाघवात्तद्वति तत्प्रकारकत्वः आक्षेपित्रासः मेव। एवं च व्यवसायरूपप्रत्यासस्या घटे घटत्वः स्य तयोश्च विशेष्टियत्वप्रकारित्वयोरतुपिस्थतयोरपि प्रकारत्वः स्य सर्वसिद्धतया तदंशे प्रथमानुव्यवसायेन ग्रहणे वाधः काभावेन मिश्रमतेऽपि प्रामाण्यस्य स्वतो ग्राहचात्वसम्भवादिति।

अत्र नैयायिकाः—स्वप्रकाशज्ञाततयोर्बहुधाऽग्रे दृष्यत्वेन
नैयायिकमते स्वतः गुरुभद्दोक्तरीत्या प्रामाण्यस्य स्वतो ग्राह्यत्वं
स्त्वे दृष्णमाह— न संभवत्येव । मिश्रोक्तरीत्या प्रामाण्यस्य
स्वतो ग्राह्यत्वेऽनभ्यासद्वापन्नज्ञानप्रामाण्ये सर्वानुभवसिद्धः
संश्रायानुपपत्तिः । संश्रयं प्रति धार्मज्ञानस्य हेतुत्या तज्ज्ञाः
नज्ञानस्यावश्यकत्या तेन प्रामाण्यग्रहे प्रतिबन्धकसत्वे तद्वः
प्राचीरित्यगत्या प्रामाण्यप्रत्यक्षं प्रति विश्विष्टप्रामाण्योपस्थितेहें

#### प्रामाण्यवादः ]

4

### प्रत्यक्षकौस्तुभः।

83

तुत्वव्यकी। इत्थं च तदुपस्थिति विना प्रथमानुव्यवसायेन प्रामाण्यग्रहासम्भवेन मिश्रोक्तरीत्यापि प्रामाण्यस्य स्वतो ग्राह्यत्वं दुरुपपादम् ।

यत्तु अनभ्यासदशापन्नज्ञानं न प्रामाण्यं गृह्णाति सं-शयजनकदोषेण प्रतिवन्धात् । न चैवं प्रमाण्यस्य स्वतो ग्राह्य-त्वच्याघात इति वाच्यम् । तदप्रामाण्याग्राहकयावज्ज्ञानग्राहक-सामग्रीग्राह्यत्वस्येव स्वतस्त्वरूपतया तद्व्याघाताभावादिति-

तदसत् । संज्ञयजनकीभूताननुगतदोषाणां प्रामाण्याग्रहप्रति-वन्धकत्वकरुपनापेक्षया तत्रानुगतपामाण्योपस्थितिहेतुताया एवोचितत्वात् । न च प्रामाण्यग्रहेऽनुगताया अप्रामाण्योप-स्थितरेव दोषविधया प्रतिवन्धकत्विमिति वाच्यम् । अप्रामाण्यो-पह्थित्यभावहेतुत्वापेक्षया प्रामाण्योपास्थितिहेतुतायां छाघवात् ।

वस्तुतस्तु प्रामाण्यमत्यक्षे विशिष्टप्रामाण्योपस्थिते हेंतुत्वे ऽनुमित्यादिकं प्रति प्रामाण्यपत्यक्षेच्छाविशिष्टतद्धितः प्रामाण्यपत्यक्षसामग्रच्याः प्रतिवन्धकत्वे छाघवम् । तदहेतुत्वे विश्वंखळतद्धटकाविशोष्यतादिज्ञानात्तत्पत्यक्षोपगमे तत्तत्पदार्थः विश्वंखळतद्धटकाविशोष्यतानां तादृशसामग्रीप्रतिवन्धकतायां निवेश्यापत्था तासां परस्परं विशेष्यविशेषणभावे विनिगमनाविर्हेणानेकप्रतिवन्धकत्वे गौरवम् । तद्धेतुत्वे तत्र विशिष्टाविषयकै कोपस्थितिनिवेशेनैयोपपत्तिरिति तद्धेतुत्वे तत्र विशिष्टाविषयकै कोपस्थितिनिवेशेनैयोपपत्तिरिति तद्धेतुत्वमावश्यकम् । एतेन प्रामाण्यस्य स्वतो ग्राह्यत्वेऽपि न तत्संशयानुपपत्तिः । धर्मीन्द्रियस्मिककर्षकोटिद्वयोपस्थित्यादित एव संशयोपपत्या धर्मिज्ञानस्य संशयदेतुत्वानुपगमेन प्रामाण्यसंशयात्मकस्यवानभ्यासदशापन्नाः इतिकानस्य प्रामाण्यसंशयात्मकस्यवानभ्यासदशापन्नाः ज्ञानज्ञानस्योपगमात् । तदनन्तरं च प्रामाण्यसंशयोऽसिद्ध एव । च तुरगादौ वेगेन गच्छतो नानाधर्मिसन्निकर्पेऽपि कविदेव

पुरुषत्वादिसंशयो न सर्वेत्रेति नियमाय धर्मिज्ञानस्य संशयहेतुः त्वमावश्यकिमिति वाच्यम् । सन्निकषिदिसत्वेन तत्र सकल्रधः मिण एव ज्ञानसंभवेन भवतामि संशये धर्मिनियमानुपपन्याः ननुगतस्य नियामकान्तरस्योभयमतेऽप्यावश्यकत्वात् । अथ संशयस्य कचिदेव धर्मिणि किचित्कोट्यंश एवोत्कटत्वं न तु सर्वत्र धर्मिणि सकलकोट्यंश एवेति नियमाय तत्तद्धिमिण तः तत्त्कोट्यंशे उत्कटकोटिकसंशयं प्रति तत्तत्कोटिसङ्चारितभूयो धर्मिविशिष्टतत्तद्धिं । नत्वेन हेतुत्वमावश्यकम् । इत्थं च यिद्वः शेषयोरितिन्यायेन संशयसामान्ये आरोपसामान्ये वा धर्मिज्ञानस्य हेतुत्वमावश्यकिमिति चेतु—

न । उत्कटत्वस्यांशिकतया जातित्वाभावेन पानाभावेन विषायताविशेषत्वाभावेन तत्त्वत्कोटिसहचरितानेकधर्मवद्धः पिंविषयकत्वरूपतयाऽर्धसमाजग्रस्तत्वेन तद्घटितद्ध्मिविद्धन्ने धः पिंज्ञानविशेषस्य कारणत्वासंभवादिति पीमांसकानुयायिमः तपण्यपास्तम् । उक्तग्रुकत्या स्वातन्त्रयेण प्रामाण्योपस्थितेहेंतुत्वाः वश्यकत्या प्रामाण्यस्य स्वतो ग्राह्यत्वासंभवात्।

नन्त्रेवं परतो ग्राह्यत्वमप्यसंभवि । प्रथमानुव्यवसायादिना
परतो ग्राह्यत्वे संशयः प्रामाण्याग्रहे तदनुपस्थित्या प्रामाण्यप्रत्यक्षाः
संभवात् । प्रामाण्यक्रपसाध्योपस्थिति विना व्याप्त्यादिज्ञानाः
सम्भवेनानुमितेर्प्यसम्भवात्

यत्तु पूर्वजन्मजातमामाण्यगोचर संस्काराधीनतत्स्मरणमूळः कव्याप्त्यादिज्ञानात्तद्दनुमितिः। न च पूर्वजन्मिन कथं तदनुभव इति वाच्यं, तत्पूर्वजन्मजातसंस्काराधीनतत्स्मरणमूळकव्याप्त्याः दिज्ञानजन्यानुमितेः संभवात्। जन्ममवाहस्यानादितया वीजां कुरस्थळवदनवस्थाया अदोषत्वात्। स्तनपानेष्टसाधनतास्मरणः हेतुसंस्कारस्येव प्राधाण्यगोचरसंस्कारस्याप्यदृष्टविशेषः कालः विशेषो वा फलवलाद्घोधकः कल्पतेऽगतिकत्वादिति

तदसत्। एवमप्यपूर्वचैत्रत्वादिपकारकज्ञानपामाण्यस्य जन्मा-न्तरे ज्ञानासंभवेन तत्र जन्मान्तरीयसंस्कारेणानिवीहादिति चेत्-

अत्र पणिकृतः । विनापि साध्यप्रसिद्धि तदभाववति तत्मकारकत्वक्षपामाण्यव्यापकी भूताभावप्रतियोगितया हेतुपञ्चावगाहिव्यातिरोक्षपरामर्शात्तद्रूपाप्रामाण्याभावात्मकप्रामाण्यानुमितिः संभवति । तद्रूपाप्रामाण्यक्षपप्रतियोगिज्ञानं च
घटत्व।पूर्वचैत्रत्वाद्यभावे।पनायकवाधादिज्ञानकाळीनभ्रमानुव्यवसाय एव सुलभमिति न प्रतियोगिज्ञानाधीनव्यतिरेकव्याप्तिज्ञानानुपपत्तिः । अथोक्तक्रमेणाभावक्षपप्रामाण्यानुमानेऽपि भावक्षपप्रामाण्यानुमितिन संभवत्येव । न चाभावक्षपप्रामाण्यानुमितेवैयर्थ्यमिति वाच्यम् । मामांसक्रैभीवक्षपप्रामाण्यानुमितेवैयर्थ्यमिति वाच्यम् । मामांसक्रैभीवक्षपप्रामाण्यानुमितेवैयर्थ्यमिति वाच्यम् । मामांसक्रैभीवक्षपप्रामाण्यानुमितेवैयर्थ्यमिति वाच्यम् । मामांसक्रैभीवक्षपप्रामाण्यानुमितेवैयर्थ्यमिति वाच्यम् । मामांसक्रैभीवक्षपप्रामाण्यस्यव स्वतो ग्राह्यत्वापगमेन तस्य परतो ग्राह्यत्वच्युत्पादनं विना मीमांसक्रनिरासासंभवादिति चेत्

अभावरूपपामाण्यानुमानानन्तरं घटत्वप्रकारकािदं ज्ञानं घटित्रोष्यकं, घटत्वाभाववदिविशेष्यकत्वे सित सिवशेष्यकत्वात्, यश्चीवं तश्चेवं, यथाघटतद्भ्रमादीतिव्यतिरेक्यनुमानेन भावरूप्रस्थिपामाण्यस्याप्यनुमानसम्भवात् । अत्र हेतौ सत्यन्तिवशेष्यासिद्धिपरिहारायवाभावरूपपामाण्यानुमानं विशेष्यतांशे घटादिनिरूपितत्वानुमानाधीनानुमित्यात्मिका घटादिविशेष्यकन्त्वघटकविश्वंखलपदार्थोपस्थितम्लकोपनीतभानात्मिका वा साध्यप्रसिद्धिवींध्या । एवं प्रथमतः प्रामाण्यानुमितौ तदन्तरिमदं ज्ञानं प्रमा संवादिपद्यत्तिजनकत्वादित्यादिरीत्या प्रामाण्यानुमिन

त्युन्तरमनुमित्यात्मकविशिष्ठपामाण्योपस्थितिमुळकोपनितभा-नात्मकपामाण्यप्रत्यक्षं च निरावाधिमिति न परतो ग्राह्यत्वासं-भवाद्गित वदन्ति।

नव्यास्त तद्वद्विशेष्यकत्वे सति तत्यकारकत्वमात्रं तत्पामाण्यं रंगरजत्योरिमे रजतरंगे इत्यादिविपरीतभ्रमसाधारण्यात् । कित्तु तद्वद्विशेष्यकत्वाविज्ञिन्नतत्पकारकत्वम् । इत्यं च प्रथमानुः व्यवसायेन खंडशो दलद्वयग्रहेऽप्यवज्ञेद्यावज्ञेदकभावाग्रद्वान खः तो ग्राह्यत्वम् । तस्य द्वितीयानुव्यवसायादिना तद्ग्रहसंभवात्परतो ग्राह्यत्वम् । एवं मणिकारोक्तानुमाने एतादृश्वम् भवात्परतो ग्राह्यत्वम् । एवं मणिकारोक्तानुमाने एतादृश्वमाण्यस्याविधेः पत्तेऽपि घटत्वप्रकारकत्वरूपपक्षतावज्ञेदकाविशिष्टे घट्ट्यितिशेष्यरेवस्यारेवज्ञेद्यक्तमार्थे भासमानेऽस्रति प्रतिवन्धके पक्षतावज्ञेदकसाः व्यत्ते क्ष्यावज्ञेदकभावस्यानुमितिगोचरत्वनियमेन घटत्वपः कारकत्वाविज्ञित्वपद्विशेष्यकत्वभानिस्यादिरीत्यापि तिसाद्विनिष्ठत्वप्रदेति प्राहुः ।

अप्रामाण्यन्त परतो ग्राह्यत्वेनैव सर्वसंगतम् । तस्य तद्भाः वघटिततया तद्वहसापेक्षग्रहकत्वेन स्वतो ग्राह्यत्वापसक्तोरिति दिक्। एवग्रत्पद्यतेऽपि प्रमा परत एव । तथा हि आगन्तुकत्वं प्रतस्त्वसाधनम् धीनोत्पत्तिस्व परत उत्पत्तिः । आगन्तुकत्वं च प्रमात्वश्रून्यज्ञाननिक्षितजनकतान्वच्छेदकावच्छिक्तत्वम् । तेन अप्रसाधारणजन्यतानिक्षितजनकतावच्छेदकात्ममनोयोगत्विवः अप्रमाधारणजन्यतानिक्षितजनकतावच्छेदकात्ममनोयोगत्विवः अप्रमाधनम् । न चैवपपि पर्वतोद्देश्यकविद्विधयकानुमितिः त्वाद्यवच्छिक्रजन्यतानिक्षितजनकतावच्छेदकपर्वताविशेष्यकविद्विः व्याप्यप्रकारकनिश्चयत्वाद्यवच्छिक्तनिक्षितजन्यतामादाय पर्वतो विद्याप्यप्रकारकनिश्चयत्वाद्यवच्छिक्तनिक्ष्पितजन्यतामादाय पर्वतो विद्याप्यप्रकारकनिश्चयत्वाद्यवच्छिक्तनिक्ष्पितजन्यतामादाय पर्वतो च्यम् । अवच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धेरुदेश्यतया अंशतः सिद्धसाधनस्यादोषत्वात् ।

नव्यास्तु पर्वतोऽयं विद्वविष्यवानित्यादिपरामर्शोऽपि समानविशेष्यतादिपत्यासत्त्या वद्वयादिव्याप्यक्ता निश्चयत्वरू-पेण भ्रमानुमितिसाधारणवद्वयाद्यनुमितित्वाविक्छन्नं प्रत्येव हेतु-रिति न तज्जन्यतया प्रमानुमितावंशतः सिद्धसाधनमित्याहुः।

एवं च प्रमाणेन प्रमाजनने गुणस्य सहकारितया प्रमायां ताहशहेत्वधीनोत्पत्तिकत्वं प्रमाणाभावेन भ्रमजनने दोषस्य स-हकारितया असे ताहशहेत्वधीनोत्पत्तिकत्ववतः । गुणश्च प्रमास्मायान्ये विशेष्यसंवद्धविशेषणज्ञानमेव रंगादौ समवायादिना रजतत्वादिषमावारणाय प्रमासामान्ये ताहशज्ञानस्य हेतुत्वात्।

ननु सामान्यतः प्रमात्वाविद्धिनं प्रति विशेष्यसम्बद्धविशेषण
इानत्वेन हेतुता न संभवति । प्रमात्वस्य प्रकारसम्बन्धभेदेन भिन्

नत्वात् । न च प्रकारसम्बन्धभेदेन भिन्नहेतुत्वोपगमान्न दो
ष इति वाच्यम् । रजतत्वादेरि यार्किचिज्ज्ञातीयविशेष्ये र
जतादौ सम्बन्धतया तज्ज्ञानकाले ताद्दशकारणसमत्रधानसत्वेन

ताद्दशहेतुत्या रंगादौ समवायादिना रजतत्वादिप्रमावारणसंभ
वात् । न च तद्धर्मिनिष्ठविशेष्यताकतत्सम्बन्धेन तत्प्रकारकप्र
मात्वाविद्धन्नं प्रति तत्सम्बन्धेन तद्धर्भिसम्बद्धतद्धपीविषयकज्ञाः

नत्वेन हेतुतेत्येवंशीया हेतुत्वकल्पनान्न दोष इति वाच्यम् । तथा

साति समवायादिनारंगादिनिशेष्यकर्जतत्वादिप्रकारकप्रमात्वादेः

रंगादिसम्बद्धरजतत्वादेश्चाप्रसिद्ध्या तज्ज्ञानस्यापि तथात्वेन हेतु
त्वस्यासम्भवेन तेनोक्तापत्तिवारणसंभवादिति चेत्—

अत्र वदन्ति । विश्वेष्यताप्रत्यासस्या तत्सम्बन्धेन तत्प्रका रकप्रमात्त्रावाच्छिन्नं प्रति तत्सम्बन्धेन स्वाविषयतद्धप्रवत्वप्रत्याः सत्त्या ज्ञानत्वेनैव हेतुता करुप्यते । रजतादौ स्वविषयरजतत्व-समवायित्वादिमत्यासत्त्या रजतत्वादिज्ञानस्य सत्वाच्छ विशेष्यः तासम्बन्धेन समवायादिसंसर्गकरजतत्वादिप्रकारकप्रमोत्पद्यते। रङ्गादौ च तादृशपत्यासत्त्या न किञ्चिद्षि ज्ञानमस्तीति न तत्र समवायादिना रजतत्वादिप्रमोत्पत्तिः । अथ विशेष्यताप्रसाप्त-त्या रजतत्वादिप्रकारकसमृहालम्बनप्रमाया रजतादिभिन्नेऽप्युः त्पन्या तत्रोक्तपत्यासन्या ज्ञानाभावाद्यभिचार इति चेत्—

मैवम्। रजतत्वादि पकारतानिकापितरजतत्वादिमाद्विशेष्यताकः स्वरूपममात्वविशिष्टा सती ममा न रजतादिभिन्ने वर्जते। एक-धर्मिविशेष्यकत्वविशिष्टनिक्षिपतिविशेष्यतासम्बन्धाविकानाधिकः रणताया अन्यधर्षिण्यनभ्युपगमात् । तथा च नात्र कार्यतावच्छे दकविशिष्टकार्याधिकरणे कारणाभावसत्वरूपव्यभिचारः। न च तत्सम्बन्धेन तत्मकारकपमां पति तत्सम्बन्धेन तद्धमेहय तद्भीपतिः योगिकत्वविशिष्टतत्सम्बन्धस्य तत्सम्बन्धेन तद्धमवतस्तादात्म्यः सम्बन्धेन वा हेतुत्व एस्तु किं ज्ञानहेतुतयेति वाच्यम्। विशेष षणस्य तत्सम्बन्धस्य विशेष्यस्य च चिरातीतत्वानागतत्वद्शाः यामप्युपनीतभानाद्यात्मकप्रमोत्पत्त्योक्तरीया ज्ञानहेतुत्वस्यावः इयकत्वात् । न चैवं यत्र विशेषणादीनां नित्यता तत्र तेषामेव हेतुत्वमस्त्विति वाच्यम् । इष्टत्वात् । अनिसविदोषणायावगाः हिममायामेव विदाष्यसम्बद्धविदोषणज्ञानस्य गुणविधया हेतुत्त्रो पगमात । न चोक्तपसासत्त्वा ज्ञानत्वेनेच्छात्वेन कृतित्वेन वा हेतुत्विमिसत्र विनिगमनाविरह इति वाच्यम् । उपजीव्यत्वेन प्र-थमोपस्थितत्वस्यैव विनिगमकत्वात् । अगत्येष्टापत्तिसमभवाच । प्रत्यक्षप्रमात्वावाच्छिन्नं प्रति विशेषणवद्विशेष्योन्द्रयसन्निकर्षात्मक-गुणो हेतुः । तस्य च रजतत्ववच्चश्चःसंयोगत्वादिना हेतुः

ता । रजतत्वप्रकारकचाक्षुषप्रमात्वादिना कार्यता । प्रत्यासतिश्चात्मनिष्ठा कारणस्य स्वाश्रयीभृतचक्षुःसंयुक्तमनःप्रतियोगिकविजातीयसंयोगक्ष्याकार्यस्य च समवायः । अनुमितिप्रमायां सिल्छिङ्गप्राम्भों गुणः । सिल्छिङ्गप्राम्भश्च न प्रमात्मकप्राम्भाः । अव्याप्यापक्षधमयोस्तत्वावगाहिना प्राम्भेणापि
वस्तुगत्या साध्यवति पक्षे प्रमानुमितिजननादपि तु साध्यवः
द्विशेष्यकप्राम्भ एव । तथा च वह्मचादिप्रकारकप्रमानुमितित्वाविज्ञिनं प्रति वह्मचादिमद्विशेष्यकप्राम्भत्तेन हेतुता । उभयोः प्रत्यासिनः समवायः । एवं भाव्यम्पायां योग्यताप्रमा गुणः । तस्य च तद्धमप्रकारकशाब्दप्रमात्वाविज्ञनं प्रति तद्धमवः
द्विशेष्यकतद्धमप्रकारकशाब्दप्रमात्वाविज्ञनं प्रति तद्धमवः
द्विशेष्यकतद्धमप्रकारकशाब्दप्रमात्वाविज्ञनं प्रति तद्धमवः
वायः । एवमुपमितिप्रमायां बोध्यवद्विशेष्यकसाद्द्यज्ञानं गुणः ।
तद्धेतुता च तद्धमप्रकारकोपमितिप्रमात्वाविज्ञनं प्रति तद्धमवद्विः
भेष्यकसाद्दयज्ञानत्वेन प्रत्यासिक्ष्मयोः समवायः । सर्वत्र
प्रमात्वयदकसम्बन्यनिवेश ऊहनीयः ।

मीमांसकास्तु प्रमाया गुणजन्यत्वाभावान्न परत उत्पत्तिः मोमांसकमते स्वत- किन्तु भ्रमहेतुदोषाभावसहकृतज्ञानसामान्य- स्त्वसमर्थनयुक्तिः हेतोरेवेति स्वत एवोत्पात्तिः । न चैवमपि दोषाभावस्त्पागन्तुकहेत्वधीनोत्पात्तिकतया तदुत्पत्तावागन्तुकहेन्द्वधीनत्वस्त्पस्वतस्त्वव्याघात एवेति वाच्यम् । हेतौ भावत्विनिन्वेद्वीन दोषाभावाधीनत्वेद्वि स्वतस्त्वानपायादित्याहुः—

तदसत् । भ्रमं पति दोषो हेतुस्तदभावः प्रमाहेतुरुत प्रमां नैयायिकमते तत्खण्डनम् प्रति गुणो हेतुस्तदभावो भ्रमं पति हेतु-रित्यत्र विनिगमकाभावेन प्रमाभ्रमयोर्गुणदोषहेतुकत्वसिद्धाञ्च-भयोरेव प्रत उत्पत्तिकस्वसिद्धेः ।

नव्यास्तु प्रमात्वभ्रमत्वयोरर्थसमाजग्रस्तत्या कार्यतानः वच्छेदकत्वेन तदवच्छिन्ने मू गुणदोषयो हीतु त्वस् । तथा हि यथा पृथिवीत्ववति रजतत्वपकारकत्वादिकं न कस्य चित्कार्यतावः च्छेदकं धर्मिनिष्ठपृथिवीत्व।दिमत्वेन सहितायास्तद्धिमिणि र्जत-त्वादिमकारकत्वमयोजकसामग्या अधवशात् पृथिवीत्वादिमति रजतत्वादिपकारकत्वावीच्छन्ने।त्पित्तिनिवीहात्तथा तत्समानयोगः क्षेपरजतत्वादिमति रजतत्वादिमकारकत्वरूपममात्वाविक्वनीत्पः त्तरिप धर्मिणि रजतत्व।दिमत्तया सहितायास्तद्धार्मिण तत्मकाः रकत्वप्रयोजकसामग्या एवं निर्वाहाचदपि न कार्यताव छेदः कम्। एवं यथा रङ्गत्ववति रजतत्वादिपकारकत्वादिकं न कः स्य चित्कार्यतावच्छेदकं धार्मिनिष्ठरङ्गत्वादिमत्वेन सहितायास्त-द्धार्मिण रजतत्वादिमयोजकसामग्च्या अर्थववाद्रङ्गत्वादिमति रजतत्वादिमकारकत्वावच्छिन्नोत्पत्तिनिवहित्तथा तत्समानयोगः क्षेपरजतत्वाभाववति रजतत्वप्रकारकत्वादिरूपभ्रमत्वाविच्छन्नोः त्पत्तेरपि धार्मीण रङ्गत्वादिमत्तया सहितायास्तद्धार्मीण तत्मकारः कत्वप्रयोजकसामग्न्या एव निर्वाहात्तदपि न कार्यतावच्छेदकः मिति पाहः।

ननु किमिदं प्रमात्वम् ? न तावज्जातिः, प्रत्यक्षत्वादिनां प्रमात्विवारः सांकर्यात् । न वा तद्वति तत्प्रकारकानुभवत्वं प्रमात्विवारः सांकर्यात् । न वा तद्वति तत्प्रकारकानुभवत्वं प्रमात्वं, रंगरजतयोरिमे रजतरंगे इति विपरीतभ्रमसाधारण्यात् । कालिकादिसम्बन्धेन रजतत्वादिमति कालादौ समवायादिना तद्वगाहिभ्रमसाधारण्याच्चेति चेत्—

न । तत्सम्बन्धेन तद्वद्विशेष्यकत्वाविष्ठन्नतत्सम्बन्धेन तत्मकारकत्वस्य तत्वात् । तथा च तत्सम्बन्धेन तद्वात्रिन ष्ठविशेष्यतानिरूपिततत्सम्बन्धाविष्ठन्नतत्मकारताशाल्यनुभवत्वन म् । तेन सम्बन्धेन तत्प्रमात्विभिति पर्यवसितमिति नो-क्तदोषः । अथैवपि गुणो गुणान्यत्वविशिष्टसत्तावानिति अमेऽतिच्याप्तिर्विशिष्टस्यानतिरिक्ततया गुणस्यापि विशिष्टस-त्तावत्वादिति चेत्—

न । तद्वित्रिष्ठेत्यस्य तद्धर्माविच्छित्राधिकरणात्रिष्ठेत्यर्थकतया तत्मकारतेत्यस्य तद्धर्माविच्छित्रमकारतेत्यर्थकतयाऽदोषात् । विशिष्टाधिकरणताया अतिरिक्तत्वात्।

यत्तु प्रकारताव च्छेदका नवगाहिर जतिमत्यादिप्रमाञ्याप्त्या तादात्म्यादि क्षपष्ट च्यानियामकसम्बन्धावगाहिप्रमाञ्याप्तिसंपादक-प्रमात्वघटकसम्बन्धाविच्छन्नाधिकरणत्वनिवेशासंभवेन गुणान्य-त्वाद्यपळाक्षितसत्वादिप्रकारकगुणादिविशेष्यकज्ञानस्य प्रमात्वानु-पपच्या चोक्तमसंगतिमिति नवीनैकक्तम्—

ति चिष्यम् । प्रकारताभेदेन प्रमात्वस्य भिन्नत्या साबिच्छन्नप्रकारतास्थळे उक्तरीत्यनुसरणेन निरविच्छन्नप्रकारतास्थळे यथाश्रुततद्वत्वप्रकारत्वयोर्निवेशेनाद्यदोषाभावात्
विशिष्टाधिकरणतावदतिरिक्तस्य विशिष्टसम्बान्धित्वस्य निवेशाच्च न द्वितीयोऽपि दोषः । विशिष्टोपळिसतप्रकारतयोभिन्नतया विशिष्टप्रकारतास्थळे उक्तरित्यनुसरणेनोपळाक्षतप्रकारतास्थळे यथाश्रुततद्वतत्प्रकारकत्वयोर्निवेशेन तृतीयदोषस्याप्यभावात् ।

नव्यास्तु गुणे गुणान्यत्वविशिष्टसत्तावैशिष्ट्यावगाही प्रत्ययः । सत्ताद्यंशे प्रमेव । किन्तु स्वाविद्यक्तिनिक्वितसमबायादिसम्बन्धेन विशेषणतावच्छेदकीभूतगुणान्यत्वादेस्तत्र गुणादिक्षप्धर्मिणि प्रकारत्वोषगमेन तदंश एव अम इत्याहुः—

तिचन्त्यम् । तादृशपत्यये परंपरासम्बन्धेन गुणान्यत्वाः देर्भाने मानाभावात् ।

अथ समवायस्यैक्यमते वायू रूपवानित्यादिसमवायसं-सर्गकप्रस्यस्य प्रमात्वापात्तिः । तत्सम्बन्धातिश्किस्य तद्वत्वस्य दुवेचनया स्पर्शोदिसमवायिनि वाय्वादाविष रूपादिमत्वस्य सः त्वादिति चेत्—

न । तत्प्रतियोगिकत्विविश्विष्ठितसम्बन्धित्वस्य तद्वः त्वरूपतया तस्य चातिरिक्ततया वाय्वादौ रूपादिप्रतियो-गिकत्विविश्विष्ठिनिक्षिपतसमवायित्वाभावेनादोषात् ।

के चित्त क्वादिमितयोगिकसमवायस्य वाय्वाद्यत्योगि कत्वेऽपि न तस्य वाय्वाद्यत्योगिकत्वावच्छेदेन रूपादिमितयो गिकत्वम् । किन्तु पृथिव्याद्यत्योगिकत्वावच्छेदेनैवेति । एवं च यद्धम्पत्त्योगिकत्वावच्छेदेने यत्सम्बन्धस्य यद्धमेमितयोगिक त्वं तद्धामिण तेन सम्बन्धेन तत्मकारकज्ञानत्वमेव तद्धामिण तः तसम्बन्धेन तत्मकारकज्ञानत्वमेव तद्धामिण तः तसम्बन्धेन तत्ममात्विमिति न वायू रूपवानित्यादिज्ञानस्य ममा त्वापितिरत्याद्वः । अधिकमग्रे वक्ष्यामः ।

ननु स्वसमवायिषंयोगादिपरम्परासम्बन्धेन गुणादौ सः त्तादिमत्ताबुद्धेरिप प्रमात्वापत्तिः । परंपरासम्बन्धत्वस्य तद्धरः कसमवायादिनिष्ठतया समवायादिसम्बन्धेन सत्तावत्त्वस्य गुणाः दौ सत्वादिति चेत-

न । सम्बन्धताप्टर्याप्त्यधिकरणसम्बन्धन तद्दृत्वस्य निवे श्रेन तत्र व्यासज्यद्यतिसम्बन्धताया विशेष्यविशेषणभावापन्तः तावत्सम्बन्धेषु पर्याप्ततया एकदेशमादायादोषात्।

नव्यास्तु तत्सम्बन्धेन यस्तद्रत्तद्विशेष्यतानिक्विता वा तत्सम्बन्धीयसांसर्गिकविषयता तन्निक्विततद्धर्मेमकारताकत्वमेव

11

1

विवक्षितम् । उक्तस्थले च समवायीयसांसर्गिकविषयता न वि-शेष्यतानिकृषिता अपि तु संयोगीयसांसर्गिकविषयतानिकृषिते-वेति न समवायेन प्रमात्वप्रसंग इति पाहुः ।

ननूपदर्शितप्रमात्वस्यैव प्रमापदशक्यतावच्छेदकतया तस्या-ननुगततत्प्रकारसम्बन्धघटिततया प्रमापदस्य नानार्थतापात्तिः । समवायेन रजतत्वं प्रमिमीते इत्यादौ समवायेन रजतत्विमित्य-स्यानन्वयप्रसङ्गश्चेति चेत्--

न । प्रमापदस्य नानार्थतायामगत्येष्टापत्तेः । तदादिपदस्थः ळ इव बुद्धिविद्योषविषयतावच्छेदकस्योपळक्षणतया शक्यताव-च्छेदकघटकप्रकारसम्बन्धानामनुगमकतया प्रमापदस्य ना-नार्थत्वप्रसंगाभावाच । उक्तानन्वयप्रसंगश्च समवायेन र-जतत्विमित्यस्य तास्पर्यग्राहकतया परिहरणीयः । एवं भ्रम-त्वमपि तद्याववति तत्पकारकानुभवत्वम् । तद्पि तत्सम्बन्धा-वच्छित्रपतियोगिताकतदभाववात्रिष्ठविशेष्यतानिरूपिततत्सम्ब-न्थाबच्छिन्नतत्प्रकारताज्ञाल्यनुभवत्वम् । तेन रंगरजत इत्यादि-समूहालम्बनस्य न भ्रमत्वापत्तिर्ने वा सम्बन्धभेदमादाय प्रमा-मात्रस्य भ्रमत्वापत्तिः । सावच्छिन्नपकारतास्थले तद्धर्मावच्छि न्नाभाववित्तविष्ठत्वतद्धर्भाविच्छन्नपकारत्वे निविष्ठे तेन गुणो गुणाः न्यत्वाविशिष्टसत्तावानिसादेर्ने भ्रमत्वानुपपत्तिः। न च कपिसं-योगी वृक्ष इत्यादिप्रमायामातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । प्रतियोगिवै-यधिकर्ण्यस्याभावे निवेशात्। न चैवं मूळे दक्षः किपसंयोगीति-भ्रमेऽच्याप्तिरिति वाच्यम् । तत्र किषसयोगवत्तांशे प्रमात्वेना-वच्छेदकत्वांश एव भ्रमत्वांगीकारात्। भ्रमपदस्य नानार्थत्वा-दिकमपि उपदर्शितदिशा परिहरणीयमिति संपदायः।

के चित्तु स्वाश्रयविशेष्यताकत्वाविक्वनस्वमकारताकत्वसं-१० न्या० कौ० म्बन्धेन किंचिद्धर्मविशिष्टानुभवत्वं प्रमात्वं, स्वाभावविद्वेशस्य. ताकत्वाविद्धन्नस्वप्रकारताकत्वसम्बन्धेन किश्चिद्धपीविशिष्टानुः भवत्वं च भ्रमत्वमनुगतमेवेसाहुः—

तदसत्। भ्रमस्यापि विभिन्नसम्बन्धमादाय निरुक्तप्रमाः त्वापत्त्या भ्रमत्वानुपपत्त्या च तयोः संम्बन्धविशेषघटितत्वस्याः वश्यकतया प्रकाराननुगमपरिहारेऽपि सम्बन्धाननुगमापरीः हारात्।

नवीनास्तु स्वानुयोगिनिष्ठविशेष्यतानिक्षितत्वस्वपातियोः
नवीनमते प्रमाः गिनिष्ठत्वस्वनिष्ठसांसर्गिकविषयतानिक्षितत्वेतत्वमप्रमात्वञ्च त्रितयसम्बन्धेन संसर्गविशिष्ठप्रकारताशाल्यनुभवत्वं प्रमात्वमनुगतम् । उक्तित्रित्यसम्बन्धेन संसर्गविशिष्ठान्यः
प्रकारताशाल्यनुभवत्वं च भ्रमत्वमनुगतम् । अत्र संयोगेन विक्तः
प्रकारकहदाविशेष्यकभ्रमेऽतिन्याप्तेरन्याप्तेश्च वारणाय प्रमाभ्रमः
लक्षणे प्रथमसम्बन्धनिवेशः । संयोगेन द्रन्यत्वप्रकारकभ्रमे तः
द्वारणाय द्वितीसम्बन्धनिवेशः । वह्नच्यवयवविशेष्यकसंयोगसंसः
र्गकविष्ठिमकारकभ्रमे समवायवैशिष्ठचमादाय तद्वारणाय तृतीयः
सम्बन्धनिवेशः ।

न चैवमिष समवायेन रूपमकारकवायुविशेष्यकभ्रमे प्रमाः भ्रमछक्षणेऽतिच्याप्तिरच्याप्तिश्च दुर्वारा। समवायस्यैक्येन रूपप्रकाः रतायामुक्तित्रत्यसम्बन्धेन समवायवैशिष्ट्यसत्वादिति वाच्यम्। नवीनमते समवायस्य नानात्वेनादोषात्। ताद्दशप्रकारताऽनुभव्य खण्डशः प्रमापदार्थः। केवळं प्रमिमीत इत्यादिपदात्तादः शतादशप्रकारताशाल्यनुभवाश्चय इत्यन्वयधीः। समवायेन रज्ञत्वं प्रमिमीत इत्यादौ ताद्दशप्रकारतायां समवायान्विततृतीयोः पस्थाप्यमविक्यन्तवं रज्ञतत्वान्वितद्वितीयोपस्थापितमाधेयत्वं व

स्वक्षपसम्बन्धेनान्वेति । समवायेन रजतत्वं पिमपीत इत्यादि-कर्मप्रस्ययस्थले च तादृशमकारताक्षपधात्वर्थस्यानुभवक्षपापरधा-त्वर्थविशेष्यतयाऽन्वयः । समवायाविक्वन्नत्वस्य तत्र विशेषणत-याऽन्वयः । तादृशमकारत्वस्य प्रथमान्तपदोपस्थाप्यरजतत्वक्षप-धार्मीण स्वक्षपसम्बन्धेनान्वयः । रजतत्वप्रमेत्यादिषष्ठीतत्पुक्षप-स्थले च रजतत्वादिष्टत्तितादृशमकारताकत्वविशिष्टे पूर्वपदस्य लक्षणा अनुभव एव धात्वर्थ इत्यादिकमृद्यापित्याद्वः ।

के चित्त समवायस्यैक्येऽपि न क्षतिः। तथा हि-स्वाश्रयः
निष्ठविशेष्यतानिरूपितत्वस्वानिरूपकपतियोगिताश्रयद्यत्तित्वस्वः
निरूपकसम्बन्धनिष्ठसांसर्गिकविषयतानिरूपितत्वैतात्रितयसम्बन्धेनानुयोगिताविशिष्ठपकारताशाल्यनुभवत्वमनुगतं प्रमात्वम् ।
तादृश्चित्रत्यसम्बन्धेनानुयोगिताविशिष्ठान्यपकारताशाल्यनुभवत्वं
चानुगतं श्रमत्वम् । समवायस्यैक्येऽप्यनुयोगिताया अनैक्यान्न
वायू रूपवानिसादिश्रमे प्रमाश्रमलक्षणयोरतिन्याप्तिरुव्याप्तिः
श्रीत्यादुः—

तद्सत् । तथापि स्त्रसमवाय्सियोगरूपरम्परासम्बन्धेन स्फाटिकविशेष्यकछोदित्यनकारकभैनायां प्रमास्त्रमळक्षणेऽच्याप्त्यातिच्याप्त्योर्दुर्वारत्वात् । तत्र छोदित्यादिनिष्ठपतियोगितायाः संयोगानुयोगितानिक्षपकत्वाभावेन कस्या अप्यनुयोगिताया उक्तित्रित्यसम्बन्धेन वैशिष्ट्यस्य पकारतायामसत्वात् ।
न च साक्षात्परम्परासाधारणनिक्षपकत्वनिवेशान्नोक्तदोष इति
वाच्यम् । तथा सति स्वसमवायिसंयोगादिपरम्परासम्बन्धेन
सत्तापकारकगुणादिविशेष्यकश्चमे प्रमाश्चमळक्षणयोरितिच्याप्तिरच्याप्तेश्च प्रसङ्गात् । साक्षात्परमपरासाधारणनिक्षपकत्वस्य दुर्वचत्वाच ।

अत्र वदन्ति - नित्यद्वात्तिविषयतावत्वमनुगतं प्रमात्वम् । नित्याद्वात्तिविषयतावत्वं चानुगतं भ्रमत्वम् । ज्ञानभेदेन विषय-ताभेदाभावाच न कोऽपि दोषः । समवायेन रजतत्वं प्रमिमीत इत्यादौ समवायान्वितमवान्छिन्नत्वं तृतीयाऽर्थो रजतत्वान्वि-तवृत्तित्वं च द्वितीयार्थस्ताद्द्याविषयतायामन्वेति । एवमन्यद्प्यू-ह्यापित ।

के चित्त ज्ञानभेदेन विषयताया भेदेऽभेदे च निसाहितिवि केषाज्ञिन्मते प्रमा- षयताविद्यन्त्रपतिवन्धकतानिक्षितपतिवध्यः त्वन्रमत्विवारः तावच्छेदकविषयताञ्चाल्यनुभवत्वमनुगतं प्रमात्वम् । नित्यद्यत्तिविषयताविद्यन्त्रपतिवन्धकतानिक्षितपति बध्यतावच्छेदकविषयताञ्चाल्यनुभवत्वं चानुगतं भ्रमत्वम् । क्षेषं पूर्वविदित्याहुः—

तदसत्। निर्धिमतावच्छेदकप्रमाश्चमयोरसंग्रहापचोरित्यलं

तन्निरासः विस्तरेण ।

अत्र निर्विकल्पकं प्रमाश्रमीभयवाहिर्भूतम् । तस्य प्रमात्वः व्यवहारस्तु श्रमभिन्नत्वनिवन्धन इति प्रमाळक्षणे तदसंग्रहो न देशाय ।

अथ प्रमालक्षणे यत्र भ्रमेऽतिपसंगवारणाय तद्दत्वमुपातं स भ्रमः कि रूपः ? अंगीकृता च तत्तद्वादिभिभ्रमम्य तत्तद्वपः ता। तदुक्तं-

आत्मरुपातिरसत्र्पातिरन्यथारुपातिरेव च । तथाऽनिर्वचनारुपातिररुपातिः रुपातिपंचकम् । इतीति चेत्--

न । इदं रजतिमत्यादिभ्रभस्य रंगादौ रजतत्वादिमकाः रकतया व्यधिकरणप्रकारकत्वेनान्यथाख्यातिस्वपत्वात् । अ न्यथा प्रकारान्तरेण न्याधिकरणधर्मेण ख्यातिरन्यथाख्याति । रिति तद्विवरणात् ।

अत्र सोत्रान्तिकाः(१) ज्ञानाकारस्य रजतत्वादेवीह्यत्वज्ञानः
सोत्रान्तिक- स्यैव अमतया आत्मख्यातिरेव भ्रमः । आत्मनः
बौद्धमतम् श्लाणिकविज्ञानरूपात्मनस्तदाकाररजतत्वादेवीह्यत्वेन ख्याः
तिरात्मख्यातिरिति तद्विवरणात् । अत एव नेदं रजतमित्याः
दिना पुरोवर्तिनि वाह्ये ज्ञानाकाररजतत्वादिनिषेधेन फळतो रजनत्वादेवीनाकारत्वमेव व्यवस्थाप्यते इत्याहुः—

तद्सत् । ज्ञानं न रजतिमत्याद्यवाधितप्रतीत्या रजतत्वा-सौत्रान्तिकमतः देर्ज्ञानाकारत्वासंभवात् । रजतत्वादेर्ज्ञानाकारत्वे निरासः ज्ञानस्याचाक्षुषत्याऽचाक्षुषत्वप्रसंगाच ।

वैभाषिकास्तु(२) भ्रमेऽसदेव रजतं भासत इत्यसत्रूपातिरेव

(१) सूत्रस्यान्तं पृच्छतां कथित भवन्तश्च सूत्रस्यान्तं पृष्टवन्तः सौत्रान्तिका भवन्तिवति भगवता (बौद्धेन) अभिहिततया सौत्रान्तिकसंज्ञा संजातेति सायणमाधवाचार्याः सर्वदर्शनसङ्ग्रहे बौद्धदर्शने पृ० ४३ (पूनास्थसंस्करणे)।

सुत्रान्तो नाम बौद्धदर्शने मूलग्रन्थाः। तानेवाबलम्ब्य प्रपश्चितं दर्शनं सौत्रान्तिकदर्शनम् । तदनुयायिनः सौत्रान्तिकाः इति म० म० सतीशचन्द्रविद्याभूषणो भारतीयन्यायशास्त्रनामकग्रन्थे ( पृ० २४८ )

(२) केचन बौद्धाः बाह्येषु गन्धादिष्वान्तरेषु क्यादिस्कन्धेषु स्वत्स्विपि तत्रानास्थामुत्यादायितुं सर्वे शुन्यामिति प्राथमिकान्विनेयान्विक्षक्ष्यद्भगवान् । द्वितीयांस्तु विक्षानमात्रप्रहाविष्टान्विक्षानमेवैकं सर्विति । तृतीयानुभयं सत्यमित्यास्थितान्विक्षेयमनुमेयामिति । सेयं विरुद्धा भाषेति वर्णयन्तो वैभाषिकाष्यया ख्याताः – इति सायणमाध्यवः सर्वदर्शनसंग्रहे पृ० ४३ ।

बैद्धिद्दीने व्याख्यानम्ताः प्रन्थाः विभाषेत्युच्यते । तानेवाबः लम्ब्य प्रपश्चितं द्दीनं वैभाषिकद्दीनम् । तदनुयायिनो वैभाषिकाः-इति विद्याभूषणः ( भा० न्या० पृ० २४७)

## न्यायकौस्तु भे

90

वैभाषिक- भ्रमः। असतो रजतादेः रूपातिरसत्र्व्यातिरिति वौद्धमतम् ताद्विरणादिसाहुः—

तद्प्यसत् । असतीन्द्रयसंनिकषीदिक्षपज्ञानसाम्यव्यसंभः

वैभाषिकमतनिरासः वेन तद्भानानुपपत्तेः ।

न चानादिवासनापरिपाकरूपसामग्र्यवासतो भानिति वाद्यम् । भ्रमस्य सद्रजतादिविषयकत्वेनैवोपपत्तौ तादृशसाम् ग्रन्यसिद्धेः । एतेन रंगादिसदुपरागेणासदेव रजतत्वादिवैशिष्ट्यं भासत इति सदुपरागेणासद्वैशिष्ट्यभानमेवासत्रू व्यातिरिति टी-काकुन्मतमपि निरस्तम् ।

अत्र गुरवः — असंसर्गाग्रहकाळीनरंगरजत। दिज्ञानद्वयादेव गुरूणां मतम् रंगादौ रजताद्यर्थिपट्टन्यादिकार्यनिर्वाहेण भ्रमस्य विशिष्टज्ञानक्रपत्वाभावेनारूपातिरेव भ्रमः । रंगादेः रजतत्वा दिना रुपात्यभावो रूपातिरिति तद्विवरणात् ।

न च छ। घवंन विशिष्ट्रज्ञानस्य प्रष्टात्तिजनकत्या भ्रमस्य विशिष्ट्रज्ञानस्यत्वपावश्यकामिति बाच्यम् । रजतत्वादि। विशेषणे सिन्नकर्षयम् च भ्रमस्य विशिष्ट्रज्ञानस्यत्वासंभवात् । न च ज्ञानस्यणासिन्नकर्षस्तत्रास्तीति वाच्यम् । तस्यवानभ्युपगमात् । न च चंवं सोऽयं देवदत्तः सुरिभचन्दनं घटो नास्तीत्यादिविशिष्ट्रग्रस्य तत्तादेः कथं भानिमिति वाच्यम् । प्रत्यभिज्ञादेरप्य संसर्गाप्रहकास्ति । पतेन युगपदुपस्थितपदार्थानां कविकाव्या स्मिन्नकर्षत्व । पतेन युगपदुपस्थितपदार्थानां कविकाव्या दिम्स्रीभृतविशिष्ट्रज्ञानानुरोधेन ज्ञानस्रभणायाः सिन्नकर्षत्व पावश्यकामित्यपि निरस्तम् । तत्रापि ताद्यक्षानद्वयस्यव कवि काव्यादिम् स्रत्वांगीकारात् ।

यत्तु प्रत्यक्षस्थळे संत्रिकषीदिघटितसाम्ग्रन्यभावेन भ्रमरू

Į

4

व

पविशिष्टज्ञानासंभवेऽप्यनुमितिस्थले तत्संभवो दुर्वारः । तथाहि सामान्येन रूपेण व्याप्तिग्रह वाधानवतारे लाघवज्ञानसहकारा-त्वक्षे विशेषक्षेण साध्यं परिच्छिनस्यनुमानिषति तवाष्यनुमतम्। तथा च बाधानवतारे सति च छाघवज्ञाने बाधितमपि साध्ये पक्षे परिच्छिन्दत्केन वारणीयमिति दीधितिकुद्धिरुक्तं विद्यतं चैतत्तव्व्याख्यातृभिः। महानसीयवन्हित्वादिना व्यापकताज्ञानं विनाऽपि शुद्धविहत्वादिना व्यापकताज्ञानस्य महानसीयवही लाघत्रमिसादिलाघतज्ञानसहकारेण महानसीयत्रिक्षिन्नत्रह्यः भाववान् पर्वत इत्यादीतरवाधसहकारेण महानसीयत्व-विशिष्टविहत्वादिक्षेण तादृशवह्वयादिविधेयकानुमितिजनकत्वं गुरोरनुमतम् । तथा च तादृशानुमितेर्भमरूप-विशिष्ठज्ञानत्वं सूपपदं तादशानुमितौ तादशलाघवज्ञाने-तरबाधयोहित्त्वकल्पनाच्च न तच्छून्यकाळे तदापितः । न चैवं ताद्याळाघवज्ञानादिजन्यानुमितौ महानसीयविहत्वाव-ज्छिन्नीनरूपितव्याप्त्यवगाहिपरापर्शस्य व्यभिचार इति वा-च्यम् । अन्यलिङ्गकानुमितौ व्यभिचारवारणाय परामर्शजन्यः तावच्छेदककोटावच्यवहितोत्तरत्वनिवेशनस्यावश्यकतया च्याभिः चाराभावात् । एवं तादृशपरामर्शजन्यानुमितौ ळाघवज्ञानादीनां व्यभिचारवारणाय छाघवज्ञानादिजन्यतावच्छेदककोटावपि छा-<sup>घवज्ञानाद्यव्यवहितोत्तरत्वं निवेशनीयमिति ।</sup>

अत्रेदं चिन्त्यम् । तादृशलाघनज्ञानादिना शुद्धविद्वित्वाद्दिन् नैव महानसीयविद्धभावोपगमेन महानसियविद्धित्वेन महानसी-यविद्धभावं व्यापकतावच्छेदकरूपेणैव व्यापकस्यानुमितौ भान-पिति नियमाभ्युपगन्तृणां नैयायिकधुरन्धराणामुपाध्यायादीना-पत्यनुमतिमिति मननात्तु मतमेवेति तवाष्यनुमतिमिति ब्लात्कारेण 60

गळे पातनमसङ्गतम्।

बस्तुतस्तु लाघनज्ञान।दिवशाद्व।दित्वेन महानसीयवाद्विः भानमध्यनुमितौ तेषां न संमतं पक्षतावच्छेदकसामानाधिकर-ण्येनैव साध्यं सर्वत्रानुमितिविषय इति नियमाभ्युपगन्तृणां तेषां सर्वत्र सहिळङ्गपरामर्शजन्यानुमितौ पक्षतावच्छेदकसमाः नाधिकरणसाध्यस्यैव भानात् युज्यते चैतत् । अन्यथोक्तस्थले विद्वित्वेन प्रहानसीयविद्वभानोपगमे लाघवज्ञाना समत्वे ताह्य-भानवारणाय तत्र छ। घवज्ञानादीनामव्यवहितोत्तरत्वं जन्यता-वच्छेदककोटौ निवेश्य जनकत्वं कल्पनीयम् । एवं छ।घनज्ञाः नादिविषयसाध्यातिरिक्तसाध्याभानवारणाय तत्र तेषां प्रतिव न्धकत्वं च कल्पनीयमिति महद्गौरवं स्यात् । अत एवानुमिति-लक्षणव्याख्यानावसरे उपाध्यायमतप्रस्तावे 'यदि च सल्लिङ्गपरा-मर्शादपि भान्तानुमिति'रिति त्वदुक्तं सङ्गच्छते । छाघवज्ञाना-दिवशाद्विहत्वेन महानसीयविह्नमानस्य तेषां सम्मतौ सिछिङ्गपराः मर्शाद्धान्तानुमितेस्तैरप्यभ्युपगमेनोपाध्यायमते सिछङ्गपरामर्शाद्-भ्रान्तानुमितिर्ने जायत इसारायेन 'यदि चेत्याद्युक्तेर'सङ्गत्यापत्तेः।" तद्धर्भाविञ्जिनाभाववति तद्धर्माविञ्जन्निषकारताज्ञालिज्ञानत्वमेव नतु तद्धमीविच्छित्रस्य भ्रमत्वम् । न तु तद्भाववति तत्पकारता-शालिज्ञानत्वमात्रम् । तथा सति गुगाक्रमीन्यत्वविशिष्टसत्तात्रान गुण इति ज्ञानस्य भ्रमत्वानुपपत्तेः । सत्तावान् गुण इति ज्ञाः नस्यापि भ्रमत्वापत्तेश्व। एवं च पर्वतस्य विह्नित्वाविद्धन्नाभावः त्वाभावात् कथं ताहशानुमितेर्भ्रमत्वामिति चेत्--

सत्यम्। इदं तु तद्धर्गाविच्छित्रस्य भ्रमस्वे न तु तद्यक्तेः। तथा सति यक्तौ स्वद्भपतो रजतत्वप्रकारकज्ञानस्य भ्रमत्वानुषः पत्तेः।तत्प्रकारतावच्छेदकाभावात्। किन्तु तद्यक्त्यभाववति तद्यः किप्रकारकज्ञानत्त्रपेव तद्यक्ते श्रीपत्त्रम् । तच्च तत्राप्यक्षतम् । अत एव सामान्यलक्षणायां 'न च प्राचीनास्तत्पितयोगिनस्तद्वगाहने च श्रमत्व'मिति त्वयैवोक्तम् । अन्यथा तदसङ्गतेः । तथा हि प्रागमावष्रत्ययो हि प्रतियोगिविशिष्टाभावमेवावगाहते । सा-पान्यलक्षणानुपगमे च तदसम्भवः । प्रागमावस्य भाविप्रतियोगिः कत्वेन तत्र प्रत्यासत्त्यन्तराभावात् । तत्रातीतस्यैव प्रतियोगितया भानमस्त्विति वंकायाम्रकं 'न च प्राचीना इत्यादि' । तत्र यदि तद्धपाविच्छिन्नाभाववति तद्धपाविच्छन्नप्रकारकत्वमेव भ्र-पत्वं तद्दा तद्वगाहने च श्रमत्विमत्यसंगतम् । न हि प्रागमा-वच्यक्तिः प्रतियोगितया घटत्वाविच्छन्ना भाववती येन पाची-नघटावगाहने स्रमत्वं स्यात् । तथा च तद्वचन्त्यभाववित तद्वच-किपकारकत्वं तद्वचक्ते श्रमत्विमत्यवद्यमुपेयमिति यदि चेत्या-देरसंगत्यापित्वकक्तरिया दुर्वारा ।

यत्तु तत्र प्रमाणप्रस्तावात्प्रमैन लक्ष्येत्यत्र प्रमात्वं भ्रमिभिक्त्वं तत्र भ्रमसामान्यभेदो न निवेश्यते । किन्तु तद्धर्मावाच्छिन्त्रप्रकारकभ्रमभेद एवेति 'यदि चे'त्यादिग्रन्थो नासंगत इति निवेश्क्तस्—

तदसत्। तथा सति शक्ती स्वरूपतो रजतत्वपकारकश्रमानुमितेर्छक्ष्यतापच्या तत्रानुमितिलक्षणाच्याप्तिसत्वेन संदर्भविरोधापचे:।
भ्रमपदस्य संकोच भानाभावाच। न च 'यदि चेति' ग्रन्थसंगत्यनुरोधेनैव संकोचाभ्युपगम इति वाच्यम्। संकोचं विनैवोक्तरीत्या
तत्संगते:। अत एव प्रकारान्तरेण भ्रमत्वं संकोच्य तद्भन्थसंगत्युपपादनमनादेयमिति लाघवज्ञानादिना विहत्वेन महानसीयविह्नभानमप्युपाध्यायादीनामनुमतमेव। एतेन लाघवज्ञानादिविशान्महानसीयविह्नत्वेन महानसीयविद्वभानाभावेऽपि विह्नत्वेन

११ न्या० को०

महानसीयविद्वभान एवानुमितेर्श्वमरूपविशिष्टज्ञानत्वं दुर्वारम् । तस्यामुक्तरीत्या तद्व्यक्तिश्वमत्वसम्भवादित्यपि निरस्तम् ।

अथ ताद्दशलाघवज्ञानजन्यानुमित्यनन्तरं पर्वतो महान-सीयविद्वान्त्र वेत्यादिसंशयानुदयस्यानुभवसिद्धत्वेन तत्र महा-नसीयविद्वत्वादिना महानसीयवद्वचादिधानमवश्यस्रपगन्तव्यस् । अन्यथा समानमकारकज्ञानस्येव संशयविरोधितया तदुत्तरं ता-दशसंशयस्य दुर्वारत्वादिति चेत्—

न । ताद्दशानुभवस्य सन्दिग्धत्वेन संशयसामग्रीसत्वे सं-शये इष्टापत्तेः । अनुभवसन्देहे च छाघवस्य निर्णायकत्या त-दिरहेणोक्तरीया छाघवज्ञानादेः कारणत्वपतिबन्धकत्वकल्पने गौरवेण च ताद्दशानुमितेर्महानसीयविद्वत्वादिना यद्दानसीयव-ह्यादिविषयकत्वस्य निर्युक्तिकत्वाच ।

यत्तु लाघवज्ञानादिजन्यानुमितौ महानसीयविहत्वादिना
महानसीयवहचादिविषयकत्वोपगमे महानसीयविह्नव्याध्यलघुमः
हानसीयविह्नकालीनविह्नव्याध्यधूमवान् पर्वत इत्याकारकलाघवः
ज्ञानादिविशिष्टलघुमहानसीयविह्नकालीनविह्नव्याध्यधूमत्वाविकः
नहेतुकपरामर्शस्य महानसीयविह्नत्वाविक्वन्नविधेयकानुमितित्वाः
विक्वनं प्रति स्वातन्त्रयेण हेतुत्वं न कल्प्यत इति लाघवमस्तीति –

तदसत्। आपात्तं प्रति आपाद्यव्यतिरेकानिर्णयविध्या ताहशपरामर्शस्य हेतुत्वे कल्पनीये तत्नैवापित्त्वादिकपिनवेदय स्वाव्यवहितोत्तरत्वस्वसमानाधिकरण्योभयसम्बन्धेन ताहशनिर्णयविशिष्टत्वाविद्धन्नं प्रति ताहशनिर्णयत्वेन हेतुतायाः क्लृप्तत्वान्यमापि ताहशानुमितिं प्रति ताहशपरामर्शस्य स्वातन्त्रयेण हेतुत्वाकल्पनात्। न च भिन्नविषयकप्रसक्षादौ ताहशपरामर्शघाटितानुमितिसामर्ण्याः स्वातन्त्रयेण प्रतिवन्धकत्वकल्पने गौर्वमिति वा-

न । प्रमाणाभावेनैव नानेश्वरसिद्ध्यसम्भवेन वस्तुगत्या एकेश्वरसिद्धिसम्भवेन तत्रैकस्यानुमितिविषयत्वे मानाभावात् ।

ननु व।धस्य हेत्व।भासान्तरत्वानुपपत्याऽनुपितौ व्यापकः
तानवच्छेद्करूपस्य छ।घवज्ञानादिवज्ञाद्धानमावद्यकम् । तथा
सत्येव ताद्द्यानुपितिप्रतिवन्धकतया वाधस्य हेत्वाभासत्वसिद्धेः । न च छ।घवज्ञानाद्यसत्वेऽपि पर्वतो वह्नघभाववानिति
वाधिनश्चये पर्वतो वहिमानित्यनुपित्यनुद्येन तत्प्रतिवन्धकतया
तस्य हेत्वाभासत्वसिद्धिरिति वाच्यम् । तत्र पर्वते धूमादिहेतोज्ञीन्
नद्ज्ञायां व्यभिचारज्ञानस्य सत्वेन तेनैवानुपितिप्रतिवन्धात् ।
तद्ज्ञानद्ज्ञायां च पक्षधमताज्ञानाभावादेवानुपित्यनुद्यसम्भः
वात् । न च वह्नचभावबद्धृत्तिधूम इति विशिष्टज्ञानात्मकव्यभि
चारज्ञानस्यैव प्रतिवन्धकतयोक्तस्थळे न ताद्वव्यभिचारज्ञानस्य सत्विपिति वाच्यम् । धूमवचाज्ञानविशिष्टवह्नचभाववचाज्ञान-

त्वेनैव विशिष्ट्रज्ञानज्ञानद्वयोभयसाधारणक्ष्येण हेतुत्वात् । पाचां सामान्ये पक्षपातात् । न च तथापि व्यभिचारज्ञानस्य व्याप्तिः ज्ञानविघटनद्वारैवानुमितिप्रातिवन्धकतया यत्र बाहिव्याप्यधूमः वान् पर्वत इतिज्ञानोत्तरं पर्वतो वहच्यभाववानिति वाचानश्चयः स्तत्र व्याप्तिज्ञानस्य दत्ततया तद्विघटनद्वारा व्यभिचारज्ञानस्याः नुमितिप्रतिवन्धकत्वासम्भवेन वाधस्य तत्प्रतिवन्धकत्या हेत्वाः भासत्वासिद्धिरिति वाच्यम् । तथापि व्यभिचारज्ञानस्य साक्षाः दन्तामितिप्रतिवन्धकतामते वाधस्य हेत्वाभासत्वानुपपत्तेर्दुवारत्वाः दिति चेत्

न । बाधस्य हेत्वाभासान्तरत्वाभावेऽष्यस्माकं श्रातिविरहा-दिति दिक्।

एतेन पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन हेतुमत्तापरामर्शात्पक्षताव-च्छेदकावच्छेदेनानुमितेस्सर्वसिद्धतया गन्धमागभावकालावच्छि-को घटो गन्धवान पृथिवीत्वादित्यादौ पक्षतावच्छेदकगन्धमा-गभावकालावच्छेदेन गन्धानु।मितेर्भ्रमक्षपविशिष्ट्यानत्वं दुर्वार-मित्यपि परास्तम् । अतिमसङ्गभङ्गाय च्यापकताघटकसम्बन्धे-नैव व्यापकस्यानुमितिविषयतया ताद्यपरामर्शात्ताद्यानुमिते-रुपाध्यायादीनामसम्मतत्वेन सर्वसिद्धत्वस्यासिद्धेः । ताद्यानु-मित्यङ्गीकारे ताद्यानुमितौ ताद्यापरामर्शस्यातिरिक्तजनकत्व-कल्पनेन ताद्यानुमिति मति ताद्यानुमित्साविरहविशिष्ट्यत्य-क्षेच्छाविशिष्ट्यत्यक्षसाम्बन्धदिनां मतिबन्धकत्वकल्पनेन च महागौरवमसङ्गाच्च।

यचु पक्षतावच्छेदकावच्छेदेनानुमिति प्रति पक्षतावच्छेदः कावच्छेदेन परामर्शस्य हेतुत्वे शिखरी पर्वतो विद्विच्याप्यवानि-तिपरामर्शसत्वे विनापि शिखरावच्छेदेन परामर्शशिखरावच्छेः देनानुमित्युदयेन व्यभिचारः। न च ताद्दशपरामश्रस्य सत्त्रा-त्कथं व्यभिचार इति बाच्यम्। देशकाळादेरवच्छेदकत्वस्यानुमि-त्यादावेव भावस्यानुभवसिद्धतया यत्र प्रत्यक्षात्मकात् स्मरणा-त्मकाद्वा ताद्दशपरामशीचाद्दशानुमितिस्तत्र व्यभिचारस्य वज्र-ळेपत्वादिति—

तदसत् । तादृशानुभवे मानाभावात् । अन्यालि-क्रकानुमितौ व्यभिचारवारणायाव्यविहतोत्तरत्वस्य कार्यताव-च्छेदककोटौ निवेशस्यावश्यकतया व्यभिचारासम्भवाच । देश-कालादेशवच्छेदकत्वस्य परामर्शाविषयत्वे तत्र सामानाधिकर-ण्येनैवानुमित्युत्पादाच्च ।

ननु भागासिद्धेर्षणत्वानुपपत्याऽवच्छेदकावच्छेदेन परामर्शादवच्छेदकावच्छेदेनानुभित्यभ्युपगम आवश्यकः । तथा हि
भागासिद्धेः पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन हेत्वभाववत्ताज्ञानक्षपत्या तस्या अवच्छेदकावच्छेदेन हेतुमत्ताज्ञानक्षपानुमितिकारणविघटकतयाऽनुमितिदृषणत्वं सम्भवति । त्वन्नये सामानाधिकरण्येन हेतुमत्ताज्ञानस्यानुमितिकारणस्य विघटकत्वं न
भागासिद्धेरिति तस्याहेत्वाभासविधया दृषणत्वानुपपात्तः । अनुमितितत्कारणान्यतरविघटकज्ञानविषयस्यैव हेत्वाभासत्वादिति
चेत्—

न। भागासिद्धेरद्वकत्वेऽप्यस्माकं श्रतिविरहात्। वस्तुतस्तु अवच्छेदकावच्छेदेन हेतुमत्तापरामर्शस्य सामानाः धिकरण्येनानुमितिजनकतया तद्विघटकतयैव तस्याहेत्वाभासः विधया द्वणत्वग्रुपपद्यत एव । अथ ताहशपरामर्शजन्यानुः मिसनन्तरं पक्षे साध्यसन्देहानुद्यस्यानुभवसिद्धतया ताहशपर रामर्शादवच्छेदकावच्छेदेनानुमित्यभ्युपगम आवश्यकः । अन्य- था सामानाधिकरण्येन साध्यनिश्चयस्यावच्छेदकावच्छेदेन सा-ध्यसन्देहाप्रतिबन्धकतया ताहशानुभवानिर्वाहादिति चेत् —

न। ताहशानुभवस्य सान्दिग्धतया सन्देहे च लाघवस्य निर्णायकतया तदभावन प्रत्युत पूर्वोपदिश्विताधिकजनकत्वप-तिवन्धकत्वकल्पनापयुक्तगौरवेण च ताहशपरामशीकाहशानुः पितरभ्युपगपस्यैवोचितत्वात्।

यत्तु शुद्धसंयोगसम्बन्धेन विह्निच्यापकत्वावगाह्यविक्षित्रसं-योगसम्बन्धेन हेतुमत्तावगाहिपरामशोदवक्छेदकावक्छेदेनानुः मितिस्वीकारे शुद्धसंयोगसम्बन्धेन विह्निच्यापकतावगाह्यविक्षत्रः संयोगेन धूमवत्तावगाह्यविक्षत्रसंयोगसम्बन्धेन विह्निच्यापकताः वगाहिबिह्निच्याप्यधूमवत्पर्वतकालीनविह्निच्याप्यधूमवान् पर्वत इः त्याकारकपरामर्शत्वेनावक्छेदकावक्छेदेनानुमितौ हेतुता न कः रूप्यत इति लाधवम् ।

मन्मते वल्पप्तहेतुताकात् शुद्धंसयोगेन विद्विव्यापकतावगा-ह्यविच्छित्रसंयोगेन धूमवत्तावगाहिपरामर्शादेवावच्छेदकावच्छे-देनानुमितिनिर्वाहात्।

भवन्मते तु तत्रावच्छेदकावच्छेदेनानुमित्यनुर्धिन तादशः परामर्शस्य हेतुताकल्पनमावश्यकामिति गौरवमिति कैश्चिदुक्तम्—

तद्सत्। आपि प्रति आपाद्यव्यतिरेकनिर्णयविधया तादः भपरामर्शस्य हेतुत्वे कल्पनीये तत्रापत्तित्वमानिवेश्य हेतुताकल्पः नेन क्छमेनैव निर्वाहान्ममापि तादृशहेतुताकल्पनस्यानावश्यकः त्वात्।

यदिष उत्पत्तिकाळीनो घटो गन्धव्याप्यपृथिवीत्ववानिः त्याकारकादवच्छेदकावच्छेदेन हेतुमत्तापरामर्शादुत्पत्तिकाळाः वच्छेदेन गन्धाद्यनुमित्यस्वीकारे ताह्यपुरामर्शात्पक्षतावच्छेदः

कसामानाधिकरण्यमात्रावगाहिनी अनुमितिः स्वीकरणीया। एवं च पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्यमात्रावगाहिसिद्धिदशायाम-ननुगतानुमित्सासत्वे ताह्यानुमितिनिर्वाहाय ताह्याच्छाच्य-क्तीनां सिद्धाञ्जत्तेजकताकस्पने गौरवम् । तादृशपरामशादव-च्छेदकावच्छेदेनानुमितिस्वीकारे च ताददासिद्धेरवच्छेदकाव-च्छेदेन साध्यानुमित्यविशोधितया तदुत्तेजकतां विनैव तथावि धाया अनुमितेरुपपत्तिरिति लाघवम् । एतादशलाघवेन च सि-द्धायामवच्छेदकावच्छेदेन गन्धाद्यनुमितौ तत्र ताहरूयां गन्धा-दिसिद्धेः प्रतिबन्धकतान्तरकल्पने गौरवं फल्पुखतया न द्षणाबहस् । एवधुक्तावच्छेदकावच्छेदेनानुमित्युपगमे ता-ताह्यानुमित्युत्पत्तिकाले भिन्नविषयकपसभादिवारणाय सा-मानाधिकरण्यमात्रावगाहिसिद्ध्यभावाघाटिताया अवच्छेद्कावः च्छेदेन सिद्ध्यभावघाटिताया बाधनिश्रयसामान्याद्यभावघटिताया विलक्षणताह्यानुमितिसामग्या अधिकप्रतिबन्धकताकरपने गौ-रवमपि फलपुरवमेव । सामानाधिकरण्यमात्रावगाहिसिद्धिद-शायां ताह्यानुभित्यसिद्धौ भिन्नविषयकप्रत्यक्षाद्यनुत्पादस्याः सिद्ध्या तत्कलपकाभावेन तादृशानु।पिति।सिद्धेः। तत्कलपनायाः मुपजीव्यत्वादित्यतिनवीनैकक्तम् —

तद्प्यसत् । पक्षताया अनुमितिहेतुत्वानङ्गीकारेणोक्तळा-घवासम्भवात् ।

वस्तुतस्तु पक्षताया अनुमितिहेतुत्वेऽपि नोक्तछाघवसम्भवः।
तथा हि सिद्ध्यादौ न कस्याश्चिदपीच्छायास्तत्तद्यक्तित्वेनाभाः
विनेवेशः। अपि तु तत्तद्धभैमकारकेच्छानां सर्वासां तत्तद्धभैमः
कारकेच्छात्वेनैव घटाघनुमितिसामग्रीसमवहितशुद्धानुमितित्वमकारकेच्छावछात् सिद्धवन्द्यायनुमितिवारणाय चोत्तेजकीभृतः

t minns

तादृशानुमित्सासु तत्तद्नुमित्साभेदा एव निवेद्यन्ते न तत्तदनुमित्साभिन्नानां ताददानुमित्सानां तत्त्वझक्तित्वेनोत्तेजः कत्वम्रुपेयते । तथा सति तत्समानकालीनवायुसंयोगादिव्यक्ती-नामपि विनिगमनाविरहेण तथात्वप्रसङ्गादिति नोक्तछाघवस-स्भावनापि । एतेनावच्छेदकावच्छेदेन हेतुमचाप्रामद्याद्वाधाः भावादिवलादेवावच्छेदकावच्छेदेनानुमितिरुपेयते । तथा सति पक्षतावच्छेदकावच्छिन्नत्वविशिष्टममवायादिसंसर्गेयदितच्यापकः तात्रिषयपरामर्शस्य तादशसंसर्गकानुमितौ हेतुत्वान्तरं न कल्प्यत इति लाघवसम्भवात्। शुद्धसमवायादिसंसर्गघटितव्यापकताज्ञानः विशिष्टसमवायादि घटितव्यापकताज्ञानो भयसाधारणरूपेणैव है तुताया उपगमात् तत्कारणतयैव निर्वाहात् । भवन्मते शुद्धसमः वायादिघटितव्यापकताज्ञानाद्विशिष्टसमवायादिसंसर्गकानुमितिर्न जायत इति ताद्यानुमितौ विशिष्टसमय।यादिघटितव्यापकता थियो हेतुत्वान्तरस्यावश्यकत्वात् । न च विशिष्टसमवायादिः व्यापकतायाः शुद्धसमवायादिघटितव्यापकतात्मकाभावादितिहिः काभावक्ष्यतया नोक्तव्यापकताज्ञानयोरनुगमसम्भवो विषयाः नुगमाभावादिति वाच्यम् । वास्तवच्यापकताविषयकत्वस्यानिवे शात् । व्यापकताघटकपदार्थानां परस्परोपञ्छेषावगाहित्वस्यैव निवेशनीयत्वात् । विशिष्टसमवायादिघटितव्यापकताधियोऽपि शुद्धसमवायादिघाटितच्यापकताप्रविष्ट्यावद्वस्त्ववगाहित्वात्तेन रूपेणोभयसंग्रहस्य सुलभत्वादित्यपि परास्तम् । निश्चयत्वस्या-प्रामाण्यक्रानाभावस्य च कारणतावच्छेदककोटौ निवेशानुरोधे-नोक्तव्यापकताज्ञानयोः पृथक् पृथक् हेतुःवस्यावक्यकतयोक्तरीः सापि छाघवासम्भवादित्यलं पसङ्गागतविचारेण । तस्मादनुमि-तेरपि भ्रमरूपविशिष्ट्रज्ञानत्वासम्भवेन पुर्वोपद्र्शितरीत्याख्याः प्रामाण्यवादः ]

पत्यक्षकोस्तुभः।

69

तिरेव भ्रम इति निर्च्युढिमिति वदन्ति।

अत्रोच्यते-असंसर्गांग्रहकाळीनरङ्गरजतादिज्ञानद्वयादेव रङ्गादौ रजताद्यर्थिपवृत्त्यादिकार्यनिर्वाहोपगमे ज्ञानस्य प्रवृत्त्यादिजनकतायां ज्ञानादिकं प्रति प्रवृत्त्यादिसामग्रीप्रतिबन्धकतायां
च यत्र पर्यकं विशिष्टज्ञानं निवेशनीयं तत्र भवद्भिरसंसर्गाग्रहकाळीनं धर्मधर्मिगोचरं ज्ञानद्वयं निवेश्यम् । तत्रासंसर्गाग्रहस्य ताद्दश्रज्ञानद्वयस्य च परस्परमन्यकारणैस्तैश्च सह विशेष्यविशेषणभावे
विनिगमनाविरहेण कार्यकारणभावद्यद्धः प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावद्यद्धिश्चेति महद्रौरवम् । तद्येक्ष्य ज्ञानळक्षणायाः प्रत्यासन्तित्वम्रावद्यद्विश्चेति महद्रौरवम् । तद्येक्ष्य ज्ञानळक्षणायाः प्रत्यासन्तित्वम्रावद्यद्विश्चेति महद्रौरवम् । तद्येक्ष्य ज्ञानळक्षणायाः प्रत्यासन्तित्वम्रावद्यद्विश्चेति महद्रौरवम् । तद्येक्ष्य ज्ञानळक्षणायाः प्रत्यासन्तित्व-

एवं गुरुमते संशयादेरप्यसंसर्गाग्रहकाळीनधर्मधर्मिगोचर ज्ञानद्वक्षपतया तस्य प्रतिबन्धकतायामपि गौरवं द्रष्ट्व्यम्। अधिकपग्रे बक्ष्यामः।

के चित्त तदसंसर्गाग्रहस्य तत्संसर्गिवरोधिग्राह्याभावतद्वयाः

प्यतदवच्छेदकधर्मवतां ज्ञानाभावकट(स्व?) रूपतया तस्य प्रष्ट्रत्याः
दिकार्यजनकतायां गुरुमते गौरविमित्युक्तरीत्या भ्रमस्य न

ताह्यज्ञानद्वयक्त्पता । न च नैयायिकमते तस्येदं रजतिमिति

भ्रमहेतुताया उपेयतया तद्धेतोरिति न्यायेन तत्कार्यं प्रष्ट्रत्याः
दिकं प्रत्येव तस्य हेतुत्वमुचितिमिति वाच्यम् । प्रथमं गुरोरसंसर्गाग्रहस्य प्रष्टितिहेतुत्वापेक्षया विशिष्टिधयो हेतुत्वे छा
यवेन प्रवत्तेविशिष्टज्ञानजन्यत्वसिद्धौ विशिष्टज्ञाने प्रथात्तद्धेत्वक्तरपने गौरवस्य विशिष्टज्ञानिसद्ध्यधीनिवश्चायकत्वेन फः

अमुखतया विशिष्टज्ञानिसद्धाविरोधित्वात् । अन्यथोपजीव्यविरोधापातात् । एवं भ्रमस्यासंसर्गाग्रहकाळीनज्ञानद्वयक्त्यत्वे

शङ्को न पीत इत्यादिनिश्चयानन्तरोत्पन्नपीतज्ञानस्य भ्रमत्वातुः

१२ न्याव की०

पपात्तः। तदुत्पत्तिद्यायामसंसर्गाग्रहसत्वात्। एवं रजतभेदा-यग्रहकाळीनरजतादिस्मृतेद्रीषशुन्यकाळीनाया अपि ज्ञायमान-यावदरजतादिषु रजतत्वादिभ्रमत्वापत्तिः । दोषस्यापि तत्राः न्तर्भावे दोषाणामननुगमाद्भ्रमत्वाननुगमः। विशिष्ट्रज्ञानका-र्योपयोगितावच्छेदक शरीरे दोषस्यान्त भीवनीयतया ऽननुगमेन व्यभिचारोऽतिगौरवं च। न च न्यायमते श्वमेऽनतुगतसामग्री-कल्पनस्यावश्यकत्वेन विपरीतगौरविमिति वाच्यम् । तादशगौ-रवस्य फलमुखत्वेनादोषताया निवेदितत्वात् । प्रवस्यादौ कार्य-विशेषे दोषासंसर्गाग्रहादिघटिताया गुरुशरीराया अननुगतसाम-ग्च्याः प्रयोजकत्वस्य नेदं रजतिमिति शाब्दबोधादौ तस्याः प्र-तिबन्धकतायाश्र करपनमपेक्ष्य तत्र तत्रानुगतविशिष्टबुद्धेस्तः थात्वस्य भ्रममात्रे तादशसामग्रन्थाः प्रयोजकत्वस्य च करप-नाया एव लघुत्वाच्च । किं च संवादिमदृत्तौ विशिष्टज्ञानं हेतुः विंसंवादिन्यां त्वसंसर्गाग्रह इति सामग्रीभेदेन गुरूमते गौ रवस् । न च संवादिपद्यतावष्यसंसर्गाग्रहस्येव हेतुत्विमिति वाः च्यम् । तव तत्रासंसर्गाग्रहस्यामसिद्ध्या तथावक्तुमशक्यत्वात् ।

यन्त्रसंसर्गाग्रहिनशेष्यतायास्तदवच्छेदकताया वाऽन्यत्र प्र-सिद्धाया अभावो विशेष्यिनष्ठो विशेष्यतावच्छेदकिनष्ठो वा प्रदृत्तिहेतुरिति न सामग्रीभेदमयुक्तगौरविपति—

तदसत् । रजतादौ नेदं रजतिमितिभ्रमकाळेऽपि रजतादौ
तदभावस्य सत्वेन तत्र रजतिथिमदृत्यापत्तेः । न चातिमसङ्गवारणायं धर्मिणो धर्मितावच्छेदकस्य वा भेदेन विशिष्टज्ञानहेतुताया विभिन्नतया नोक्तगौरवामिति वाच्यम् । सर्वत्र विषयनिष्ठभसासन्या विशिष्टज्ञानहेतुत्वेन धर्म्यादिभेदेन हेतुताभेदाभावात् ।
अथ गुरुमतेऽपि विषयनिष्ठपत्यासन्या रजतभेदादिज्ञान-

काळीनज्ञानविषत्वाभाव एव हेतुरुपेयते। रजतादी नेदं रजत-पिति भेदग्रहादेविषयताया रजतादावसत्वेऽपि तत्काळीनस्व-तन्त्रधर्मिज्ञानविषयतायास्तत्र सत्वान्नोक्तात्तिप्रसङ्ग इति चेत्—

रजतभेदाद्यपस्थितिकालीनरजतःवादिपकारकज्ञानविषयताया अपि रजतादौ प्रवृत्तिपतिवन्धकतापचेः । न च रजतःवादिपकारकज्ञानविषयताया उत्तेजकः वाक्ष दोष इति वाच्यम् , गौरवात् । एवं रङ्गादिवृत्तिभेदाद्यन्तरे रजतादिपतियोगिकः वावगाहिश्रमस्य रङ्गादिप्रवृत्तिपतिवन्धकः वाच्यः । तथा च रजतापित्योगिकः
भेदग्रह एव प्रतिवन्धको बाच्यः । तथा च रजतापतियोगिकः
भेदवदिदं रजतिपतिज्ञानद्यापापि प्रवृत्त्यनुपपत्तिः । रजतपतियोगिकः वासंसर्गाप्रदृविषयताविरदृविशिष्टभेद्विपयतानिवेशे
च महद्गौरवम् । घटभिन्नमिदं रजतिमितिज्ञानादङ्गादौ प्रवृत्तिनिर्वादासम्भवश्चेति पाहुः ।

अत्र नव्यगुरवः - भ्रमस्थले ज्ञानद्वयविषयक वर्षधि पिणोराकांनव्यगुरूणां मते अमः क्षारू यपदार्थान्तरं स्वीक्रियते । एवं चेदंत्वायवच्छिन्नसाकाङ्कर जतत्वादिज्ञानत्वेनेव कार्यविशेषोपयोगिताभ्रमस्येति नेदं रजतत्वादिज्ञानात्केवलस्वतन्त्ररजतोपास्थातिसविताच । दोषासमवधानकालीनादिदं च रजतं चेति समूहालंवनादितो वा न प्रवृत्त्यापित्तनं वोपदि्यत्वागार्यम् । न चोक्तरूपेण
प्रवृत्त्याप्रामेऽप्युक्तापित्तदुवारा । इंदृश्चाज्ञानानामिष्
प्रवर्त्तकधीविषयपुरोवर्तिसाकाङ्करजतत्वादिविषयकत्वादिति वाच्यम् । विषयनिष्ठाकाङ्कया समं ज्ञानस्यापि निरूप्यनिरूपकभावरूपसम्बन्धोपगमेन रजतत्वादिनिष्ठं यत्पुरोवर्ति साकाङ्करभावरूपसम्बन्धोपगमेन रजतत्वादिनिष्ठं यत्पुरोवर्ति साकाङ्करतवं तिन्नरूपकक्षज्ञानत्वेन हेतुतया भ्रमस्येव च तादृशाकाङ्कानिरूपकत्वात् । न चेयमाकाङ्काज्ञानयोरेव धर्मोऽस्तु किंविषयनिष्ठ-

तोपगमेनेति वाच्यम् । तदिदंविषयकधर्मिज्ञानसाकाङ्काचदंशः । मात्ररजतत्वभ्रमात्मकरजतत्वाज्ञानादितस्तद्विषयकपटच्यापचेः ।

वस्तुतस्तु विदेशिष्यविदेशिषणभाव एवाकाङ्काविदेशिषणः भावश्च विषयनिष्ठोभयवादिसिद्ध एव । इयान परं विदेशिषः— न्यायमते एकथा विषययोरेवासी गुरुमते च ज्ञानद्वयवि- षययोरिपीति । स च विषयतारूपोऽतिरिक्तो वेत्यन्यदेतत् ।

अत एव विशेष्यविशेषणयोराकाङ्काविचित्र्याद्विशेष्यविशेष णभाववैपरीत्ये भ्रमवैलक्षण्यम् । एवं सम्बन्धभेदेनाप्याकाङ्का-वैलक्षण्याद्भ्रमत्वस्य सम्बन्धविशेषनियन्त्रितत्विमिति वदन्ति।

तत्र नन्यनैयायिकाः-अभाषाणिकाकाङ्काख्यातिरिक्तपदार्थे मानाभावः । किं च भ्रमजन्यसंस्कारद्वयाद्श्रमरूपधर्भधर्मिस्म-रणयोर्भेदस्याप्रमाणिकतयाऽन्यथाख्यातिरूपा स्मृतिर्दुर्वारैव ।

अथ विशिष्टसमृतौ विशिष्टसंस्कारस्य हेतुत्वा ताद्याकारः णवाधान विशिष्टसमृतिसम्भव इति तत्र समृतिद्वयं कल्प्यत इतिचेत्-

रजतत्वादिविशिष्टरङ्गादिगोचरसंस्कारस्मरणयोस्तन्मतेऽप्र-सिद्ध्या तादृशस्मृतित्वसंस्कारत्वाभ्यां कार्यकारणभावस्य तन्मतेऽक्छप्तत्वात् । अस्मन्मते भ्रमाद्विशिष्ट्ञानरूपाद्विशिष्टसं-स्कारस्यैव तत्र जातत्वात् । एवमकदा स्मरणद्र्यानुपगमे क्रमे-णैव तत्र धमधर्मिस्मरणमुपेयम् । तथा च पौर्वापर्ये विनिगमना-विरहो दुर्वारः । तयोर्नियतोद्धोधकसमवधानस्थळे एकस्य वि-क्रम्व हेन्वभावश्रेत्यादिकमुद्धामिति वदन्तीति ।

वेदान्तिनस्तु अनिवेचनीयख्यातिरेव भ्रमः । अनिवेचनीयः वेदान्तमते भ्रमः । स्य सन्वेनासत्वेन सत्वासत्वाभ्यां च निर्वः क्तुमशक्यस्य तत्रोत्पन्नप्रातिभासिकरजतस्य ख्याविरिति तद्विः वरणादिसाद्दः—

तद्द्यसत्। प्रसिद्धरजतस्य भानेनैव निर्वाहेणानन्तस्थळे-निर्वचनीयानन्तरजतोत्पित्तित्वाशतत्सामग्रीकरपने गौरवेण चानिर्वचनीयख्यातिवादस्यापयोजकत्वात्।

न च रजतिवषयकचाञ्चेषे रजतचेश्वःसंयोगस्य हेतुतया रजतचश्चःसंयोगाभावेन प्रसिद्धरजतचाञ्चषं न सम्भवतीत्यिनि-र्वचनीयख्यातिरावद्यकीति वाच्यम् । स्वाव्यवहितोत्तरक्षणो-त्यिकत्वविषयतासमवायघितसामानाधिकरण्योभयसम्बन्धेन चश्चःसंयोगविशिष्टचाञ्चष एव चश्चःसंयोगस्य हेतुतया तद-भावेऽपि ज्ञानलक्षणासन्निकर्षण प्रसिद्धरजतभाने वाधकाभा-वात् । न च ज्ञानलक्षणायाः संनिकर्षत्वे मानाभाव इति वा-च्यम् , सुर्भि चन्दनित्याचनुरोधेन तत्संनिकर्षत्वस्यावद्यक-त्वात् । न च तत्र चन्दनत्वेन सौर्भमनुमीयत इति वाच्यं, सौ रभमनुमिनोमीसनुव्यवसायाभावेन तथावक्तमशक्यत्वात् ।

एतेन ज्ञानलक्षणासिक्षकर्षाभ्युपगमेन तन्मूलकपर्वतो विह्निः मानित्यादिषत्यक्षेणैव वह्नचादिगोचरपष्टन्याद्यपपत्तौ विह्नमान नित्याद्यनुमितिमात्रोच्छेदपसङ्ग इत्यपि निरस्तम् । तत्र पर्वते विह्नमनुमिनोमीत्याद्यनुन्यवसायेन तदुच्छेदाभावात् ।

यत्तु भ्रमस्थळे विषयादिगतदोषस्योभयमतेऽपि हेतुत्वमावश्यकम् । एवं चान्यथारूयात्युपगमे विषयादिगतदोषस्य रजतादिविषयकप्रत्यक्षत्वं कार्यतावच्छेदकमिति गौरवम् । अनिर्वचनीयरूपात्युपगमे च रजतत्वादिकमितिछाघवामिति तदुपगम
एवोचित इति—

तत्तुच्छम् । प्रकारतासम्बन्धेन रजतत्वादेरेव दोषकार्य-तावच्छेदकतया गौरवाभावात् । एतेन भ्रमस्थळे छौकिक-विषयतास्वीकार आवश्यकः।रजतं साक्षात्करोपीत्यादिपत्ययात् । एवं च छौकिकसिन्निक्षं विना तदसंभवेनानिर्वचनीयह्यातिस्त्रीकार आवश्यक इत्यपि निरस्तम् । अनन्तानिर्वचयरजतोत्पादिकरूपनमपेक्ष्य क्लप्तहेतुताकदोषस्येव छौकिकविप्यतानियामकत्वकरूपनात्। किं च दोषस्य रजतादिहेतुत्वमते न
तावद्रजतत्वावाच्छिनं प्रति दोषस्य हेतुत्वं प्रसिद्धरजते व्यभिचारात्। न च विजातीयरजतत्वावच्छिन्ने तद्धेतुत्विपिति बाच्यं, प्रमाणान्तरेण ताहश्वैजात्यासिद्धेः । दोषजन्यतावच्छेदकतया तरकरूपनेऽपि एकं तत् । अपरं च प्रसिद्धरजतसामग्रीजन्यतावच्छेदकं प्रसिद्धानिर्वचनीयसाधारणं चान्यद्रजतत्विपितिजातित्रयकरूपने गौरवम् ।

अपि चानिर्वचनीयरजतांगीकारे तव प्रसिद्धरजनार्थिनः प्रः वृत्त्वतुष्पत्तिः । न च प्रसिद्धानिर्वचनीययोस्तादात्म्यग्रहात्तदुष् तिरिति वाच्यं, तद्षेश्च्य रंगरजतयोस्तादात्म्यग्रहस्वीकारस्यै-वौचित्यात् । अनन्तानिर्वचनीयरजतोत्पत्त्याद्यकरुपनेन छाध-वात् । एवं रजतभेदतद्वचाप्यादीनां ग्रहकाळेऽपि रजतोत्पत्तौ वाधकाभावेन तद्धानापत्तिः । एवं रंगे रजतोत्पत्तावुक्तभेदादि-निर्णयवतोऽपि पुरुषान्तरस्य तद्रजतचाक्षुषापत्तिः । चक्षुःसं-योगादिसन्वाद्वाधनिर्णयादिप्रतिवन्धकतायाश्च भवद्धिर्नभ्यु-पगमात् । तस्मादन्यथारुयातिक्ष्प एव भ्रम इति सिद्धम् । 'यो-न्यथासन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यत' इत्यादि भ्रमानुवादकश्चिति-स्वारस्यम्प्यत्रवेति संक्षेपः ।

इति प्रामाण्यवादः समाप्तः।

प्रमाणवादः ]

## पत्यक्षकौस्तुभः।

९६

## अथ प्रमाणवादः।

सा च प्रमा प्रत्यक्षानुमित्युपमितिशाब्दभेदाचतुर्विधा। त-त्करणमपि चतुर्विधम्। प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दभेदात्।

प्रमाण छक्षणं च प्रमाकरणत्वम् । कुठारादौ भ्रममात्रकरणे प्रमाण-खण्डचश्चरादौ चातिप्रसङ्गवारणाय प्रमेति । इंद्रियसिनक- छक्षणम् षादिवारणाय करणेति । तत्त्वं च व्यापारवदसाधारणका-रणत्वम् । इन्द्रियसिनकर्षादैः साक्षाद्धेतृतया व्यापाराभावेनानति—प्रसङ्गः । अरीरादिवारणायासाधारणेति । तस्य अरीरात्मसंयोगा-दिव्यापारवत्वेऽपि जन्यज्ञानमात्रे हेतुतया साधारण्यादनतिप्रसंगः ।

व चैवं मनसोऽपि जन्यज्ञानमात्रहेतुतयाऽसाधारण्याभावाः
द्वयाप्तिरिति वाच्यं, तस्यापि इन्द्रियत्वेन जन्यप्रत्यक्षत्वावाच्छिन्ने
पनस्त्वेन वा मानसत्वावच्छिन्ने हेतुत्वेनासाधारण्यात् । न चैवमप्याछोकेऽतिच्याप्तिस्तस्य संयोगच्यापारवत्वाचाश्चुषत्वावच्छिन्ने हेतुत्याऽसाधारणकारणत्वाचेति वाच्यं, जातिपर्याप्तावः
च्छेदकताकप्रमानिष्ठकार्यतानिक्षपितकारणतावत्वस्य समुदायार्थत्वेनाछोकस्य विडाछादिचाश्चुषान्यचाश्चुषत्वावच्छिन्न एव कारणतयाऽनतिप्रसङ्गात् । न चैवमपि विषयेऽतिच्याप्तिस्तस्य विपयत्वेन छोकिकविषयतया प्रत्यक्षत्वावच्छिन्ने हेतुत्वात्संयोगादिच्यापारवत्वाचेति वाच्यं, कारणतायास्तादात्स्यसम्बन्धानवच्छिन्नत्वेन विशेषणात् । न च प्रतिश्चरीरं चाश्चुषत्वादिच्याप्यज्ञानवेजात्योपगमे तर्कत्वस्य मानसत्वच्याप्यजातिक्षपत्वे तत्वसाक्षात्कारत्वस्य मुक्तिजनकतावच्छेदकजातिक्षपत्वे श्वरीरापाचिच्याप्तिनिर्णयश्चवणेष्वतिच्याप्तिरिति वाच्यं, जातावनुभवत्वप्ताः
साक्षाद्व्याप्यत्वविशेषणात् । तत्वं च प्रत्यक्षत्वान्यानुभवत्वपाः
साक्षाद्व्याप्यत्वविशेषणात् । तत्वं च प्रत्यक्षत्वान्यानुभवत्वसः

व्याप्यजात्यव्याप्यत्वे सति अनुभवद्यत्तित्वम् । तेन चाक्षुष-

के चित्तु असाधारणेत्यादिविशेषणं न देयं, शरीरात्मादेविषयादेश्च प्रमाणत्वेऽप्यदोषात् । प्रत्यक्षप्रमाकरणत्वेनैतेषां
विभागाच नाधिक्यम् । न चैवं कर्तुरिष करणत्वापित्तिरिति वाच्यं, इष्टत्वात् । उपध्यसंकरेऽप्युपाधरसंकरेणादोषात् । अत
एव विवक्षातः कारकविभक्तयो नाना भवन्तीति शाब्दिकाः ।
अन्थया कर्तृत्वकरणत्वादेरसमावेशे विवक्षायाः कोपयोगः
स्यात् । अत एवात्मानमात्मना वेत्सीत्याद्यपि सङ्गच्छत

वस्तुतस्तु प्रमाविभाजकोषाध्यवाञ्चिन्नप्रमानिष्ठकायतानिकः
वित्वयापारसम्बन्धावञ्चिन्नकारणतावत्वस्य समुद्रायार्थतया न
कोऽपि पूर्वोक्तदोषः । न चैवं प्रत्यक्षप्रमाणेऽव्याप्तिः । चाक्षुः
पत्वाद्यविञ्चनं प्रति चक्षुषादिना हेतुत्वस्यावश्यकतया प्रयक्षः
त्वावाञ्चनं प्रति इन्द्रियत्वेन हेतुत्वे मानाभावादिति बाच्यं, परः
त्यक्षत्वावाञ्चन्नानुत्पादे चक्षुषाद्यविञ्चनाभावक्रुटस्य प्रयोजकत्वे छाघवेन
तथाहेतुत्वस्यावश्यकत्वादिति दिक् ।

तत्र प्रयक्षप्रमाकरणं प्रयक्षम् । प्रत्यक्षत्वं च घटं साक्षाः प्रत्यक्षितिरूपणम् । त्करोपीत्यनुगतप्रतीतिसाक्षिक्षे जातिविशेषः । स एव च प्रत्यक्षप्रमालक्षणपपि । न चोपनीतभानानन्तरं तादः श्रमतीत्यनुदयेन लौकिकविषयता तद्वयञ्जकत्वेनावश्यमुपेयेति । सैव तादशप्रतीतिविषयोऽस्तु किं जातिविशेषाङ्गीकारेणेति वाः चंयं, तस्या नानात्वेन तयानुगतप्रतीत्यनिर्वाद्वात् । किं चोक्तः रीत्या प्रत्यक्षत्वाविद्धः प्रति इन्द्रियत्वेन हेतुत्या कार्यतावः

च्छेदकतयैव तिसिद्धिः । न चोन्द्रियत्वस्यानुगतस्य दुर्वचनः या तादशहेतुत्वमसंभवि तेजस्त्वादिना सांकर्येण तस्य जातिः त्वासंभवादिति वाच्यं, इन्द्रियनिष्ठैकत्वेषु वैजात्यमुपेत्य विजाः तीयैकत्ववत्वरूपेन्द्रियत्वस्यानुगतस्य सुवचत्वात् ।

यत्तु एकत्वजन्यतावच्छद्कजन्यकत्वमात्रवृत्तिजात्या सां-कयान्नेन्द्रियनिष्ठेष्वेकत्वेषु वैजात्याङ्गीकारसंभव इति--

तदसत्। नित्यसाधारणधर्मस्यापि कार्यतावच्छेदकत्वे वाध-काभावेनैकत्वस्यैवेकत्वजन्यतावच्छेदकत्वात् । इन्द्रियत्वाव-च्छिन्नकारणतानिकापितकार्यताशाछित्वं ज्ञानकरणकत्वव्यभि-चार्यनुभवनिष्ठभेदपतियोगितावच्छेदकजातिमज्ज्ञानत्वं वा प्र-त्यक्षछक्षणं बोध्यम् ।

यत्तु जन्यधीजन्यमात्रवृत्तिजातिशून्यज्ञानत्वं प्रत्यक्षस्रण-मिति—

तदसत्। यथाकथश्चिज्ञन्यत्वस्य निवेशे निर्विकल्पकस्याः पि कालोपाधिमुद्रया जन्यधीजन्यत्वेन चाक्षुषत्वमादायाव्याप्तेः। जन्यधीत्वस्य जनकतावच्छेदकत्वविवक्षणे लिंगज्ञानत्वादिना मनस्त्वादिना वावच्छिन्नकरणताकेऽनुमित्यादावतिव्याप्तेः। जन्यधीत्वस्य जनकतावच्छेदकत्वाप्रसिद्धेश्च।

सा च प्रत्यक्षप्रमा छौकिकाछौकिकभेदेन द्विविधा। छौकिकसन्निकर्षप्रयोज्यविषयताशाछित्वं छौकिकत्वम् । अछौकिकसिक्षक्षप्रयोज्यविषयताशाछित्वं चाछौकिकत्वम् ।

तत्र छोकिकसन्निकर्षः षड्विधः- संयोग — संयुक्तसमवाय – संयुक्तसमवेतसमवाय — समवाय – समवेतसमवाय — विशेषणताः भेदात् ।

तत्र संयोगेन द्रव्यग्रहः । चक्षुरादिसंयुक्तस्यैव घटादेश्रक्षु-

रादिना ग्रहात । संयुक्तसमनायेन शब्देतरगुणकर्मद्रव्यगतजाती नां ग्रहः । चक्षुरादिसंयुक्तघटादिसमवायेनैव घटक्ष्पादिग्रहात । संयुक्तसमवेतसमवायेन शब्देतरगुणकर्मगतजातीनां ग्रहः । च-क्षुरादिसंयुक्तघटादिसमवेततद्र्पादिसमवायेन गुणत्वरूपत्वनी छत्वादिग्रहात् । समनायेन शब्दग्रहः । श्रोत्रस्य कर्णशब्कुल्पव-चिछन्ननभोक्ष्पतया तत्समवायेन शब्दग्रहात् । समवेतसमवायेन शब्दसमवेतस्य ग्रहः । श्रोत्रसमवेतशब्दसमवायेन सत्वगुणत्व-शब्दत्वकत्वादिग्रहात् । विशेषणतया समवायाभावयोग्रह इति विवेकः ।

नतु संयुक्तसमवेतसमवायेनैव द्रव्यतत्समवेतयोग्रहसंभवे सं-योगसंयुक्तसमवाययोः सन्निकर्वत्वमनर्थकं समवेतमत्यक्षत्व-स्पेव तज्जन्यतावच्छेदकत्वोपगमात् । नचात्मतत्समवेतग्रहस्य तेनासंभवाचयोः सन्निकर्पत्वमावश्यकमिति वाच्यम् । तावता मनःसंयोगतत्संयुक्तसमवाययोः सन्निकर्पत्वसिद्धावि चक्षुगा दिसंयोगतत्संयुक्तसमवाययोः सन्निकर्पत्वस्यासिद्धिरिति चेत्—

मैत्रम् । परमाण्वादिघटितसन्तिकर्षात् द्रचणुकादौ पृथिवीत्वाः दिमत्यसवारणाय चक्षुःसंयुक्तमहदुद्भूतक्तपवत्समवेतसमवायत्वा दिनैव सन्तिकर्षत्वं वाच्यम् । तथा च च्छटितत्समवेतमत्यक्षे व्य-भिचारवाग्णाय द्रव्यान्यस्मिन्यत्समवेतं तच्चाक्षुषत्वादिकमेव तः जन्यतावच्छेदकं वाच्यमिति । तेन द्रव्यतत्समवेतमत्यक्षस्यासं ग्रहेण तदनुरोधेन तयोः सन्तिकर्षत्वस्यावद्यकत्वात् ।

के चित्तु परमाणुद्रचणुकानंगीकर्तृणां नव्यानां च्राटितत्स-मवैतपस्सस्य तेनानिकहिण तयोः सन्निकषत्वमावश्यकिमत्याहु-रित्यधिकमन्यत्रानुसन्धेयम् ।

ननु चक्षुःसंयोगस्य चाक्षुषदेतुत्वं विचारासदं तज्जन्यताव-

च्छेदकस्य दुर्वचत्वात् । तथा हि द्रव्यचाक्षुपत्वं न तज्जन्यताः वच्छेदकं, अलोकिकचाक्षुपे व्यभिचारात् । नापि द्रव्यलोकि-कविषयताशालिचाक्षुपत्वं रूपाद्यविषयकद्रव्यलोकिकचाक्षुपानुः दयेन तद्वच्छिञ्जस्य विषयताया रूपादावप्युत्पन्या व्यभिचाः रात् । नापि द्रव्यष्टत्तिलोकिकाविषयतासम्बन्धेन चाक्षुपत्वस् । शुक्त्यादो रजतादिश्चमानन्तरं रजतं पश्यामीत्यादिमतीत्युद्येन श्चमविषयेऽपि दोषमयोज्यलोकिकाविषयता नवनिक्ष्यगमेन तत्र व्यभिचारादिति चेत्—

न । स्वाव्यवहितोत्तरक्षणोत्पत्तिकत्वविषयतासमवायोः
भयघाटितसामानाधिकरण्योभयसम्बन्धेन चक्षुःसंयोगवैशिष्ट्यस्य
कार्यतावच्छेदककोटो ।नेवेशेन दोषामयोज्यद्रव्यद्वात्तिलीकिः
कविषयतासम्बन्धेन चाक्षुपत्वस्य वा कार्यतावच्छेदकत्वात् ।
तत्तत्पुरुषियत्वस्य कार्यताकारणतावच्छेदकयोार्नेवेशाच पुरुष्यान्तर्भय चाक्षुपापत्तिः ।
अनयैव दिशा चक्षुःसंयुक्तसमवायत्त्समवेतसमवाययोरिष
कार्यतावच्छेदक्रसूह्यम् । अतो न कोऽपि दोषः ।

अत्रदं बोध्यम् । अन्धकारे घटादौ चक्षुःसंयोगसत्वेन चाक्षुषवारणाय द्रव्यचाक्षुषे आलोकसंयोगस्यापि हेतुत्वमुपेयम्। तज्जन्यतावच्छेदकं चानभिभूतद्भपवत्तेजोभिन्नद्रव्यचाक्षुषत्वमतो न तेजःमसक्षे व्यभिचारः । सुवर्णचाक्षुषसंग्रहायानभिभूतद्भपव-दिति तेजो विशेषणम् ।

यद्वालोकद्वत्तिसंयोगत्वेन हेतुता । आलोकेऽप्यालोकद्वत्तिच-धुरादिसंयोगसत्वाल न्यभिचारः । आलोकत्वं चोद्भूतानभि-भूतरूपवन्महत्ववत्तेजस्त्वम् । उद्भृतेत्यादिनोष्मस्वणतेजोऽण्नां निरासः । विद्वरूपं नाभिभूतं, किन्तु तद्वतं शुक्लत्वं रक्तत्वा दिना विहरूपग्रहात ।

यद्वाविहत्वादिविरुद्धप्रभात्वमेवाळोकत्वम् । वस्त्वादेरपि तः न्मध्यवर्तिनी प्रभव व्यक्षिका । प्रभाद्वचणुकवारणाय मह-त्वमात्रं निवेश्यम् । न चान्धकारे विडाळादेः साञ्जनपुरुषादेश्च चाक्षुषेदियेन व्यभिचार इति वाच्यं, तत्तदन्यद्रव्यचाक्षुष एवाळोकसंयोगस्य हेतुत्वात् ।

नव्यास्तु विजातीयचाक्षुषत्वमेवालोकसंयोगजन्यतावच्छेरः कम् । वैजात्यं चेदं विडालादिचाक्षुषव्याद्यसमतो न तत्र व्याभि-चारः ।

वस्तुतस्तु आलोकसंयोगस्य तस्त्रेन स्त्रातंत्रयेण न हेतु स्त्रं, किन्तु आलोकसंयोगाविच्छित्रतःपुरुषीयचक्षुस्संयोगत्वेन तत्पुरुषीयचक्षुस्संयोगाविच्छित्रालोकसंयोगत्वेन वा हेतुत्वम् । उभयथाऽपि पुरुषभेदेन हेतुत्त्रस्य भिन्नतया विडालादिपुरुषा-न्तर्भावेण तादृशे हेतुत्वाकल्पनान्न कोऽपि दोष इति प्राहुः ।

# अथ सुवर्णस्य तैजसतावादः ।

अत्र प्रसंगात्सुवर्णे तैजसत्वं विचार्यते ।

अत्र मीमांसकाः — सुवर्ण पार्थिवं, नैमित्तिकद्रवत्वात्, मीमांसकमतम् घृतविद्रयनुमानेन सुवर्णं पार्थिवम्। न च सुवर्ण-स्य पृथिवीत्वे तदीयद्रवत्वस्याग्निसंयोगेन नाशापित्तिष्टृतादिद्रवः त्ववदिति वाच्यं, सुवर्णद्रवत्वच्याद्यत्तिवातियद्रवत्वनाशत्वस्ये वाग्निसंयोगजन्यतावच्छेदकत्वात्। न च वैजात्ये मानाभाव इति वाच्यम्। आश्रयनाशजन्यद्रवत्वनाशे च्यभिचारवारणायाश्रयः नाशाजन्यत्विवेशे गौरवेण छाप्रवादाश्रयनाशनाश्यद्रवत्वः च्याद्यत्त्वनिवेशे गौरवेण छाप्रवादाश्रयनाशनाश्यद्रवत्वः च्याद्यत्त्वेजात्यनिवेशस्यावश्यकत्या तस्य सुवर्णद्रवत्वच्याद्यतः

प्रवर्णतेजसतावादः) ] प्रत्यक्षकौस्तुभः । १०१

स्यैव सिद्धः। न चात्र पीतक्तपविशेषबद्द्रव्यात्मकसुवर्णस्य प्-सत्वे उपष्टम्भकपृथिव्यंशमादाय सिद्धसाधनम् । तैजससुवर्णस्य पक्षत्वेऽपासिद्धिरिति वाच्यं, सुवर्णपदवाच्यत्वस्यात्यन्तानस्रसं-योगेऽप्यनुच्छिद्यमानवन्वस्य वा पक्षतावछेदकत्वात् । न च ध-मंशास्त्रादौ पीतद्रव्यविशेषस्यापि सुवर्णपद्वाच्यतया सिद्धसाध-निर्मिति वाच्यं, अवच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धावंशतः सि-द्धसाधनस्यादोषत्वादिस्याद्धः ।

अत्र नैयायिकाः - उक्तानुमानस्याप्रयोजकतयः सुवर्णे पृथिनैयायि-वीत्विसिद्धिन संभवतीति । तत्र तैजसत्वमेवोपेयते । तत्र
कमतम् मानं च सुवर्णे तैजसं, अत्यन्तानछसंयोगे सित अनुच्छिद्यमानद्रवत्वात्, यन्त्रवं तन्नेवं, यथा घृतादिकमिति केवछ्व्यतिरेक्यनुमानमेव । न चाप्रयोजकत्वम् । 'अग्नेरपसं प्रथमं हिरण्यमिति'
श्रुतेरेवानुकूछतर्कत्वात् । न चोक्तहेतोरसाधारणतया दुष्टत्वामिति
बाच्यं, असाधारणस्य सत्प्रतिपक्षोत्थापकतया दूषकत्वेन तस्य
च तुल्यवछत्व एव संभवेन साध्याभावसाधनेऽनुकूछतर्कविरहेण साध्यसाधने चोक्ततर्कसत्वेन तुल्यवछत्वाभावेन तस्यादोषत्वात् । न च सुवर्णस्य तैजसत्वे तत्र पीतक्ष्पगुरुत्वयोरनुपपित्तरिति वाच्यं, तयोरुपष्टम्भक्तभागगतत्वात् । न च हेतुस्थमत्यन्तत्वं दुर्वचिमिति वाच्यं, पहरात्मकादिस्थूछकाछीनत्वस्यव पकृते
तत्वात् । युज्यते चैतत् । अन्यथाऽत्यन्तारिनसंयोगेन पीतक्षपविन्नष्ठद्रवत्वनाञ्चापत्तिः ।

मन्मते तु जलसम्बन्धिघृतादावाग्निसंयोगोऽपि द्रवत्वाः दिनाशानुत्पत्त्या नैमित्तिकद्रवत्वादिनाशं प्रति पार्थिवान्यद्रवद्रः व्यसंयोगस्य प्रतिबन्धकतया तैजसद्रुतसुवर्णात्मकद्रव्यसम्बन्ध-स्य प्रतिबन्धकस्य सत्वान्नोक्तापत्तिः संभवतीति । न च सुवर्णः स्य तैजसत्वे पुरुषाकद्शायां कथं तत्र रक्तक्ष्पोपल्लिशिशित वा-च्यं, तत्रौषधगतरक्तक्षोपल्लब्ध्यपगमात् । न च सुवर्णस्य तै-जसत्वे तद्गतग्रक्तभास्वरक्षपपत्यक्षापित्तिशिति वाच्यं, उपष्टम्भकः पृथिव्यंशगतपीतक्ष्पेण तस्याभिभवात् । न चैवमण्यव्यकारे तः द्वहापत्तिः । वलवत्सजातीयग्रहणपयुक्ताग्रहणस्यवाभिभवत्या तदानीं पीतक्षपग्रहेण तस्याभिभावकत्वासंभवादिति वाच्यं, लाः घवेनात्र सजातीयसम्बन्धस्यैव तत्त्वेनान्धकारेऽपि तत्त्वाश्रयपाः थिंवसंयोगिसम्बेतत्वात्मकसम्बन्धस्य सत्वादिति ।

अत्र मीमांसकनव्याः — उक्तानुमानान्न सुवर्णे तेजहत्वसिः मीमांसकनव्यमतम् द्धिः । अत्यन्तानछेत्यादिहत्वसिद्धेः । न चैवं तत्रात्यन्तानछसंयोगेन द्रवस्वोच्छेदापात्तिरिति वाच्यं, इष्टापत्तेः । अत एव सुवर्णे द्वतं द्रुततरं द्रुततमिमितिवतीतेर्प्युपपात्तिः । न चैवं तत्र द्रवत्वस्यात्यन्तोच्छेदापात्तिरिति वाच्यं, सुवर्णेऽिनसंयोग् गात्पूर्वद्रवत्वनाशकाछेद्रवत्वान्तरोत्पादकसामण्या नियमतः स्वीग् कारात्।

वस्तुतस्तु उपदार्शितयुक्तया विजातियद्रवत्वनाशं प्रत्येवाः ग्निसंयोगस्य हेतुतया सुवर्णद्रवत्वे ताहशवैजात्यानुपग्रमेन ताहः शकारणवळात्र सुवर्णद्रवत्वनाशापत्तिः।

यत्तु तत्राग्निसंयोगात्पीतक्षपनाशाद्यापत्तिवारणाय पीतः क्ष्पादिनाशपतिवन्धकत्वेन कळुष्तस्य द्रवद्रव्यसम्बन्धस्य घटकः तया द्रवद्रव्यं किञ्जित्सिद्धचिति । तच्च द्रव्यं न पृथिवी, पार्थिवः द्रव्यसम्बन्धस्य क्षपनाशाद्यप्रतिबन्धकत्वात् । नापि जलं, निस्स्नेह्वत्वात् । अतस्तदुभयभिन्नत्वेन तेजस्त्वं सिद्धचतीति—

तदसत्। सुवर्णेष्ट्रचिमसंयोगे रूपनाशकतावच्छेदकवैजात्याः सुपगमेन विजातीयाग्निसंयोगाभावेनैव च तत्र पीतरूपनाशापातिः प्रवाणवादः (सुवर्णतैजसतावादः) ] प्रत्यक्षकौस्तुभः । १०३

वारणसंभवेन तत्र द्रवद्रव्यसम्बन्धस्य प्रतिबन्धकत्वे माना-भावात् । तस्मात् सुवर्णे पार्थिवं, नैमित्तिकद्रवत्वात्, घृतवदि त्यनुमानेन सुवर्णारूयातिरिक्ततेजोन्तराकस्पनपयुक्तलाघवतर्क-सहकृतेन सुवर्णस्य पार्थिवत्वमेव सिद्धचतीत्याहुः—

तद प्रत् । तथाऽपि 'अग्नेरपत्यं प्रथमं हिरण्यमि'ति श्रुत्या सुवर्ण-स्यते जस्त्वासि छेर्दुवारत्वात् । न च तस्या अग्नेर्निमित्तकारणतामा-दायाष्युपपत्त्या न तेजस्त्वसाधकत्विमितिं,वाच्यं, तस्या उपादान-प्रकरणस्थत्वेन तथावक्तुमशक्यत्वादिति दिक् ।

यत्तु मणिकारस्य वायुपत्यक्षताविचारे मीमांसकं प्रति यः दि उद्भूतस्पर्धावत्वस्य वहिर्द्रव्यप्रत्यक्षत्वाविच्छन्नं प्रति प्रयोज-कत्वमुपेत्य वायोः प्रत्यक्षं त्वयोपेयते तदा सुवर्णस्वतेजोद्रव्यः मनुद्भूतरूपमनुभूतस्पर्धे प्रत्यक्षं न स्यादिति दृषणमुखेन सुवर्ण-तैजसतावादस्यावतारणम्—

तन्न सम्यक् । उद्भूतरूपवत्सुवर्णस्योद्भूतस्पर्भवत्वः
नियमात् । यथा सुवर्णस्य चाक्षुषत्वानुपपित्तरुप्भृतरूपे
मानं तथा त्विगिन्द्रियवेद्यत्वानुपपित्तरुप्भृतरूपे
न हि सुवर्णे न त्विगिन्द्रियवेद्यिमिति वक्तुं शक्यम् । न
चैवं त्वचा सुवर्णत्वग्रहापित्तः जातेव्यिक्तिग्राहकग्राह्यत्वादिति वा
च्यं, सुवर्णत्वजातेः सुवर्णगतजातिविशेषव्यंग्यत्वात् । अत एव
निकषपाषाणापेक्षा। अन्यथा पद्मरागादेरिप त्विगिन्द्रियावेद्यतया
तजाप्युद्भूतस्पर्शो न स्यात् । तस्मात् प्रसंगादेव सुवर्णतैजसतावादारस्भ इत्येव रमणीयमाभाति ।

्इति सुवर्णतैजसतावादः समाप्तः।

एवं बहिर्द्रव्यप्रसंश्चे महत्वोद्भृतक्ष्ययोरिष हेतुत्वे तेन परमा-णुवायुचक्षुरादीनां न पत्यक्षमिति । नतु आलोकसंयोगानवच्छेदकावयवावच्छेदेन चक्षुःसंयोग् गसत्वे चाक्षुपवारणाय स्वावच्छेदकावच्छेद्यत्वसम्बन्धेनालोकसं-योगविशिष्टचक्षुःसंयोगत्वेन हेतुत्वं वाच्यस्। तत्र विशेष्यवि-शेषणभावे विनिगमनाविरहेण कार्यकारणभावद्वयमवच्छेदकः गौरवं च। एवं कम्बुग्रीवाद्यनवच्छिन्नचक्षुःसंयोगादिः सत्वे घटादिनत्यक्षवारणाय घटादिन्नत्यक्षे कम्बुग्रीवाद्यवयवाव-च्छित्रचक्षुःसंयोगत्वादिना हेतुत्वे गौरविमिति तद्पेक्ष्य लाः घवेन विजातीयचक्षुःसंयोगस्येव द्रव्यचाक्षुषहेतुत्वं बाच्यम्। उक्तस्यले च तदभावादेव नोक्तापित्तः। एवं बाल्यम्। उक्तस्यले च तदभावादेव नोक्तापित्तः। एवं बाल्यम्। प्रकारयले च तदभावादेव नोक्तापित्तः। एवं बाल्यम्। प्रकारयले च तदभावादेव नोक्तापित्तः। एवं बाल्यम्। प्रकारयले च तदभावादेव नोक्तापित्तः। वेजात्यस्य प्रजवलकल्पत्वेनान्धकारे घटादिचक्षुःसंयोगे वेजात्यानभ्युपगः पात् परमाण्यायुचक्षुरादिचक्षुःसंयोगेऽपि वेजात्यानभ्युपगमात् विजातीयचक्षुःसंयोगरूपकारणविरहादेव तत्कार्यापित्तिविरहाः दिति चेत्—

न । अन्धकारकालीनचक्षुःसंयोगस्यैवालोकसमवधाने प्रत्यक्षजनकत्वेनाभावप्रत्यक्षे विजातीयचक्षुःसंयोगवाद्विशेषणन्तायाः प्रत्यासित्तत्वेन भूतलादावन्धकारप्रत्यक्षानुरोधेन चान्धकारेऽपि घटभृतलादिचक्षुःसंयोगे वैजात्योपगमस्यावश्यकः त्वेन घटभृतलादिचाक्षुववारणाय तत्रालोकसंयोगहेतुत्वस्यावन्धकत्वात्। एवं यत्रैकयेव क्रियया घटादौ प्रमाण्वादौ च चक्षुःसंयोगो जातस्तत्र वैजात्यिनियामकस्यकत्वेन घटादिचक्षुः संयोगादाविव प्रमाण्वादिचक्षुःसंयोगेऽपि वैजात्योपगमस्यान्वश्यकत्वा प्रमाण्वादिमुस्यक्षवार्णाय महत्वोद्भूतक्ष्पयोश्राः क्षुपहेतुत्वमावश्यकम् । न च घटादिक्षपतत्तदुत्तरदेवास्यापि विश्विष्यक्षवार्णाय विजात्यस्य प्रमाण्वादिचक्षुः

## प्रवाणवादः ] प्रत्यक्षकौस्तुभः।

906

संयोगसाधारण्यं वारणीयिति वाच्यम् । अनन्तहेतुत्वकल्पनामपेश्य पहत्वोद्भृतरूपयोर्हेतुत्वकल्पनस्यैवोचितत्वात् ।
अथ कर्मजस्य संयोगजस्य च चक्षुः संयोगस्य चाक्षुषजनकतया कर्मजन्यतावच्छेदकसंयोगजन्यतावच्छेदकजातिभ्यां
संकर।कोक्तवैजासकल्पनासंभवः । न च कर्मज एव संयोगआक्षुषहेतुरून्मी छनादिक्रियानुविधानादिति वाच्यं, चक्षुः संयोगस्य
कपाछादावुत्पक्षेन घटादिना संयोगजस्यापि चक्षुः संयोगस्य
संभवादिति चेत्—

अत्राहुः — आत्मादौ रूपाद्यभावस्य चाक्षुषत्वे आत्मादिः वृत्तिचक्षुःसंयोगसाधारणमात्ममनःसंयोगसाधारणं च तद्वैजाः त्यं कर्मजन्यतावच्छेदकजातिन्याप्यमेव । आत्मादौ चक्षुरादि-संयोगस्य कपेजस्यैव संभवात्। न चात्मादिसंयुक्ते चक्षुराद्यवः यवे जातस्य चक्षुरादेः संयोगजोऽप्यात्मादिसंयोग इति वाच्यं, तथाप्यात्मनः संयोगस्य कर्मजत्वनियमादिति । बहिर्द्रव्यप्रत्य-क्षे चोद्भृतरूपस्य रूपत्वेनैव हेतुत्वम् । नीळत्वादिव्याप्यानुद्-भृतत्वाभावकूटक्षपस्योद्भृतत्वस्य कारणतावच्छेदकत्वे विद्येष्य-विशेषणभावे विनिगमनाविरहेण कारणताबाहुल्यादवच्छेदकः गौरवाच । अनुद्भूतरूपाभावस्य स्वातंत्र्येण हेतुत्वादेव चक्षुरा-दीनां न मत्यक्षम् । एवं द्रव्यस्पार्शने अनुद्भूतस्पर्शाभावस्य हेतुता कल्प्यते । तेन श्रभाया न स्वार्शनम् । द्रव्यस्वार्शने स्वर्श-स्य च न हेतुत्वम् । निस्स्पर्शानां गगनादीनां नीरूपत्वेन रूपहे-तुत्यैव प्रत्यक्षवारणात् । तत्र इपहेतुतायां कारणस्य प्रत्या-सतिः समवायः । कार्यस्य द्रव्यवृत्तिलौकिकविषयताकार्य्यता-वच्छेदकं च बहिर्द्रव्यप्रत्यक्षत्वम् । तच मानसान्यपत्यक्षत्वम् । पानसान्यत्वनिवेशादात्ममानसेन व्यभिचारः। द्रव्यविषयकप्र-

१४ न्या० कौ०

सक्षस्य गुणादाविष विषयतयोत्पत्त्या तत्र व्यभिचारवारणाय कार्यतावच्छेदकप्रत्यासत्तौ द्रव्यवृत्तित्वस्य विशेषणत्त्रावश्यकत्वे कार्यतावच्छेदककोटौ द्रव्यविषयकत्वेन निवेशनीयस् । प्रयोज् जनाभावात् । किञ्चिदंशे लौकिकस्यापि प्रत्यक्षस्योपनीतनीरूपप् दार्थेऽपि विषयतयोत्पत्तेः । तत्र व्यभिचारवारणाय लौकिकविष्यतायाः प्रत्यासत्तित्वावश्यकत्वेन कार्यतावच्छेदककोटौ लौकिक-त्वमपि न निवेशनीयस् ।

यद्ययं प्रत्यक्षत्वनिवेशनमफलं प्रत्यक्षेत्रस्य छोकिकः विषयतासम्बन्धनानुत्पत्तर्विभचारानवकाशात्, तथापि निः त्यानित्यरिचिर्भस्य कार्यतावच्छेदकत्वस्य सिद्धान्तविरुद्धत्या गगनादिसाधारणमानसान्यत्वमात्रस्य कार्यतावच्छेदकत्वासम्भः वात्पत्यक्षत्वानिवेशः । न च पत्यक्षत्वमपी व्यवस्थायारणम् । अतः स्तद्दोषतादवस्थ्यमिति वाच्यं, ईश्वरप्रत्यक्षव्याद्वजन्यप्रत्यक्षवृः तिजातिविशेषस्यैव कार्यतावच्छेदकत्वात् । ईश्वरज्ञाने प्रत्यक्ष-त्वव्यवहारस्य कार्यमात्रे उपादानलीकिकपत्यक्षस्य हेतुतया धर्मिंग्राहकपानसिद्धलौकिकविषयतानिबन्धनत्वेन प्रत्यक्षत्वजाः तेस्तत्साधारण्ये मानाभावाच । न च मानसान्यप्रत्यक्षं प्रति रूपः स्याहेतुत्वे वायोः स्पार्शनप्रत्यक्षानुपपत्तिरिति वाच्यं, वायोरतीः न्द्रियतया तज्ज्ञानस्य स्पर्शादिछिंगकानुमितिक्ष्पतया इष्टापत्तेः। क्षीतो वायुरित्यारोपोऽपि मानस एवेति न्यायवैशेषिकसिद्धाः न्तात्। न च छाघवाचाक्षुषत्वाविच्छन्नं प्रत्येवक्रपस्य हेतुत्या वायोः स्पार्शने वाधकाभाव इति वाच्यं, तथा सति गगनादीनां स्पार्शनवारणाय द्रव्यस्पार्शने स्पर्शस्य हेतुत्वान्तरकल्पने गौरवात्। एतेन मानसान्यप्रत्यक्षं प्रति स्पर्श एव हेतुरिति वायोः स्पार्शने वायकामाव इति निरस्तम् । तथा सति वायोश्राक्षुवापस्या रूप-

स्यापि चाक्षुषे हेतुत्वान्तरकरपने गौरवापात्तिरिति संपदायः। अत्र दीधितिकारानुयायिनो नव्याः-मानसान्यपयक्षस्य दीधितिकारानुयायि- रूपजन्यतावच्छेदकत्वापेक्षया छाघवाच्चाक्षु-नो नन्या वायुपत्यक्षे पत्वस्यैव तथात्वमुचितामिति वायुः स्पार्शन-विषय एव । अत एव त्वग्व्यापारानन्तरं विनैव लिंगादिज्ञानं वा-युर्वातीति सर्वजनातुभवः । न चैवं निस्स्पर्वास्य गगनादेः स्पान र्शनवारणाय द्रव्यस्पार्शनं पति स्पर्शस्य हेतुत्वान्तरं कल्प-गौरवम् । तदपेश्य मानसान्यपत्यक्षत्वस्यैव नीयमिति रूपजन्यतावच्छेदकत्वमुचित्रामिति वायोरतीन्द्रियत्वमेवेति वाच्यं, मानसान्यत्वप्रत्यक्षत्वयोविंशेष्यविशेषणभावे विनिगमनाविरहेण कारणताद्वयस्य भवन्मतेऽप्यावदयकत्वात् । अवच्छेदकगौरवस्य पुनरधिकत्वात् । न च सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन मानसान्य-त्वस्य प्रत्यक्षत्वविशेषणत्वे वैपरीत्येन विनिगमनाविरदः स्यात्। तदेव न किन्तु आत्ममानसे व्यमिचारवारणायात्मभिन्नत्वं प्र-त्यासात्तिघटकद्रव्यांशे विशेषणित्युपेयम् । तत्र च न विशेष्य-विशेषणभाववैपरीत्यमिति वाच्यं, विषयानिष्ठसम्बन्धतावच्छेदक-तायां विशेष्यविशेषणभावात्रापत्रयोर्द्रव्यत्वातमभिन्नत्वयोः प्रत्ये कपातिमसक्ततयानवच्छेदकत्वेनावच्छेदकताया व्यासज्यदात्तित्व-स्याभावेन च सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन एकविशिष्टापरस्याव-च्छेदकत्वस्य वाच्यतया विशेष्यविशेषणभावे विनिगमनाविर् हस्य दुर्वारत्वात् ।

ननु द्रव्यस्पार्शनं प्रति स्पर्शत्वेन हेतुत्वान्तरकल्पनामपेक्ष्यं लाधवाच्चाक्षुपस्पार्शनानिष्ठः प्रसक्षत्वावान्तरजातिविशेषो छप-जन्यतावच्छेदकतया स्वीक्रियत इति वायोरतीन्द्रियत्वमेवोचि तम्। न च ब्रुटिस्पार्शनवारणाय स्पार्शनप्रत्यक्षे ब्राटिमहत्व- व्याद्यनं जातिविशेषमभ्युपेत्य तेन रूपेण महत्वस्य हेतुताकल्पन-मावश्यकम् । एवं च तादशजातिविशेष एव निस्स्पर्शद्रव्यद्यत्ति-महत्वव्याद्यतः स्वीक्रियत इति तादशमहत्वाभावादेव गगनादीनां स्पार्शनवारणसंभवेन द्रव्यस्पार्शनं शित स्पर्शत्वेन हेतुतास्माभि-रिप न कल्पनीयेति किंगौरविमिति वाच्यं, च्रदेः स्पार्शनोपगमे क्षतिविरहात् । अत एव च्रदेरस्पार्शनत्वे तु प्रकृष्टपरिमाणवत्व-मिप तथेतिदीधितिकारेणाभिहितम् । तदस्पार्शनत्वस्य निर्विवा-दतायां तथाविधोक्तेरसंगत्यापत्तेरिति चेत् —

न । अनुद्भृतस्पर्शादौ मानाभावेन प्रभादीनां स्पार्शनस्याः नुद्भृतस्पर्शाभावहेतुतया वारणासंभवेन द्रव्यस्पार्शनं प्रति स्पर्शः त्वेन हेतुतायाः सर्वमतेऽप्यात्रस्यकत्वात् ।

अथ भवन्मते द्रव्यवृत्तिल्ञोकिकविषयतासम्बन्धेन चाः क्षुवत्वावाच्छित्तस्य रूपजन्यत्वापेक्षाया मूर्त्तविल्ञोकिकविः प्यतासम्बन्धेन पत्यक्षत्वावाच्छित्तस्य तथात्वे गौरवविरहाः द्विनिगमनाविरहेण तदविच्छन्नं प्रत्यपि रूपहेतुतासिद्धिर्निष्पत्यूः हैवेति न वायोः प्रत्यक्षतासंभव इति चेत्—

न । वायुपत्यक्षसन्देहेन प्रत्यक्षत्वादेव्यभिचारिष्टक्तित्वेन-सादिग्धत्या विना छाधवं तद्वाच्छिनस्य जन्यताकल्पनासंभवात्। छाधवज्ञानाभावसहितस्य व्यभिचारसन्देहस्यापि कारणतानि-श्रयविरोधित्वात्।

किं च मूर्तत्वजातौ मानाभावेनोक्तविनिगमनाविरहासंभवः।
न च स्पन्दसम्बायिकारणतावच्छेदकतया तात्सिद्धिरिति वाच्यं,
तत्र मूर्तत्वेनाहेतुत्वेऽप्यसमवायिकारणतावच्छेदकजातिविशेषाकाः
न नोदनाभिष्याता(१)दीनाममूर्तेनाभ्युपगमादेव तत्र स्पन्दापः

<sup>(</sup>१) नोदन संयोगविशेषः । येन संयोगेन जानितं कर्म संयोगिनोः

प० प्रमाणवादः ] प्रत्यक्षकोस्तुभः।

900

त्तेरसंभवात्ताहशरूपेण समवायिकारणताया अप्रामाणिकत्वात्। क्रियाविशेषजनकेश्वरादिसंयोगस्येश्वरादिसाधारण्येऽपि न तत्र स्पन्दापात्तः । तत्र विजातीयसंयोगसम्बन्धेनात्मत्वेनैव हेतु-त्वात् । स्वस्मिश्च संयोगेन स्वस्यासत्वादिति वदन्ति ।

के चित्तु वायोरतीन्द्रियतामते प्रकारान्तरेण गौरवाद्वायुप्रत्यवायोरि प्रत्यक्षमिति क्षता स्वीक्रियते। त्वक्संयुक्तपरमाणुप्रभागगनाकेपाञ्चित्रव्यानां मतम् दिसमवायवछात् द्रव्यत्वादीनां स्पाद्यानवारणाय
द्रव्यसमवेतस्पाद्यानं प्रति त्वक्संयुक्तसमवायहेतुतायां त्वक्संयुक्तद्रव्यसमवेतस्पाद्यानं प्रति त्वक्संयुक्तसमवायहेतुतायां त्वक्संयुक्तद्रव्यसमवेतस्पाद्यानिषयत्वं विषयतया स्पार्धनवत्वं चोपछक्षणतया निः
वेद्यानीयम् । तथा च वायुस्पर्धस्पाद्याने व्यभिचार इति तज्जन्यतावच्छेदके स्पर्धान्यत्वमधिकं द्रव्यसमवेतांद्रो निवेद्यनीयम् ।
तेन च समंविद्येषणान्तरस्य विद्येष्यविद्येषणभावे विनिगमनाविरहात्कारणताधिक्यम् । तथा स्पर्धस्पाद्यानानुरोधेन स्पाद्यनवत्वमनिवेद्य त्वक्संयुक्तसमवायस्यापरमपि हेत्रत्वं कल्पनीयमिति
गौरवम् ।

अथोक्तरीत्या संयुक्तसम्वायो न प्रत्यक्षहेतुः किन्तु द्रव्य-स्पार्शने त्वक्संयोगः । समवेतस्पार्शने त्वक्संयुक्तसमवेतस्पार्श-नवत्समवायः । तस्य च कार्यतावच्छेदकं स्पार्शनवत्समवे-तस्पार्शनत्वमेव । तथा च वायोरतीन्द्रियतामतेऽपि न तदीय-स्पर्शस्पार्शने व्यभिचारः । तस्य स्पार्शनवत्समवेतिवरहादिति स्पर्शन्यत्वनिवेशं विनैवोपपिचिरिति चेत्—

परस्परं विभागहेतुर्न भवति। यः संयोगः शब्दिनिमित्तकारणं नभवति वां। यः संयोगः शब्दानिमित्तकारणं भवति यज्जानितं कर्म संयोगि गिनोः परस्परविभागहेतुश्च भवति स संयोगविशेषोऽभिधात इत्युप-स्कारे (५-२-१) शङ्करमिश्राः। 290

एवमपि वायुः स्पर्शस्पार्शनानुरोधेन त्वक् मंयुक्तसमवायस्य हेतुत्वान्तरकल्पनाधिकपनिवन्धनगौरवं दुष्परिहरमेव ।

अथ व्यासज्यवृत्तिगुणस्य यहिंकचिदेकाश्रयमात्रसन्निकः पीत्स्पार्शनवारणाय सामानाधिकरण्यसम्बन्धावाच्छिन्नपतियोगिः ताकस्य त्वक्संयोगाभावाभावस्य गुणस्पार्शनत्वावाञ्छन्नं प्रति हेतुता वाच्या । इत्थं च वायुस्पर्शस्पार्शनस्य त्वक् संयुक्तसमवे तस्पार्शनवत्समवायजन्यतावच्छेदकानाक्रान्तत्वेऽपि न तद्तु-रोधेन संयुक्तसमवायस्याधिककारणता कल्प्यते । तादशमतिवः न्धकाभावरूपकारणविरहादेव सन्निकर्षविरहद्वायां संभवात् । न चैवं गुणपत्यक्षे सन्निकषहेतुत्वमेव विलीनमिति वाच्यं, जातिपत्यक्षानुरोधेनोक्तधर्मावच्छित्रं पति सन्निकर्षहे-तुताया आवश्यकत्वेन गुणमयसस्यापि तदाकान्ततया सन्निकः र्षजन्यत्वाक्षतेः । न च जातिस्पार्शनत्वादिकमेव संयुक्तसमवेत-समवायजन्यतावच्छेदकमस्त्विति वाच्यं, कर्मप्रत्यक्षासंग्रहा-ज्जातित्वस्य नित्यानेकसमवेतत्वात्मकस्य स्पार्शनादिमत्समवेतत्वा-पेक्षया गुरुत्वाच । एतेन विजातीयसत्स्पार्शनत्वादेरुक्तपतिवन्ध-काभावजन्यतावच्छेदकत्वोपगमे सन्निकर्षजन्यतावच्छेदकस्य कर्म-प्रत्यक्षासाधारण्येऽपि क्षतिविरहात् जातिपत्यक्षत्वस्यापि सन्निकः र्षजन्यतावच्छेदकत्वं संभवतीत्यपि निरस्तमिति चेत्-

एवं सित व्यासज्यद्यतिगुणस्य यार्तेकचिदेकाश्रयमात्रसानिकः विद्यायां तद्द्यतिद्वित्वत्वादिजातिपत्यक्षवारणाय गुणद्यतिजातिः मत्यक्षे उक्तप्रतिबन्धकाभावस्यव सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन हेतुः त्वमावश्यकम्। तस्य च कर्मद्वात्तिजातिपत्यक्षसाधारणविजातीयसः समवेतस्पार्धनत्वादिकमेव कार्यतावच्छेदकं वाच्यम्। तथा च संयुक्तसमवेतसमवायहेतुत्वमेवानर्थकम् । द्व्यसमवेतजातिपत्यः

### पद प्रमाणवादः ] प्रत्यक्षकौरतुभः।

333

क्षानुरोधन संयुक्त समवायहेतुताया एव लाघवेनोचितत्वात्तस्य च कार्यतावच्छेदकम् । यदि स्पार्शनवत्समवेतस्पार्शनत्वादिकं तदा स्पर्शत्वादिस्पार्शनादौ व्यभिचार इति समवायिनि द्रव्यः त्वनिवेशनमावश्यकम् । तथा च स्पार्शनवत्वादेः तत्र निवेशनमः फलमेव । एवं च त्वक्संयुक्तस्पार्शनवत्समवायहेतुतायां स्पर्शः स्पार्शने व्यभिचारो दुरुद्धरः । तद्वारणाय समवेतांशे स्पर्शः न्यत्वस्य समवायिनि स्पार्शनवत्वस्यव वा निवेशेऽवच्छेदकगौ-रवं दुर्वारयेव । वायोरतीन्द्रियतामते द्रव्यसमवेतत्वस्पर्शन्यत्वः योद्रव्यत्वस्पार्शनवत्वयोर्मियो विशेष्विशेषणभावे विनिगमकाः भावात्करणताबाहुत्यं चत्याहुः—

तदसत् । छ।घवेन जातिप्रसक्षे प्रतियोग्यन्यविहिः
तप्राक्षणिविशिष्टस्वाश्चयप्रत्यक्षप्रागभावस्यैव हेतुताकल्पनेनाः
श्रयग्रहप्रतिबन्धकदोषादिसम्बधानदशायां जातिप्रत्यक्षव।रणाय
ताहशहेतुत्वस्यावश्यकतया च संयुक्तसम्बायहेतुत्वस्यैः
वाभावेनोक्तगौरवासंभवात् । ताहशपागभावस्य च कार्यः
तावच्छेदकं न समवेतप्रसक्षत्वं, पहत्समवेतप्रत्यक्षत्वं वा । आद्ये
श्रादिप्रत्यक्षे न्यभिचारात् । द्वितीये गुणकर्मगतजातिप्रत्यक्षासंग्रहात् । उभयत्र शब्दरसगन्धप्रत्यक्षे न्यभिचाराच ।

एतेन चुटौ विश्रांतिमते(१) प्रथमपक्षस्य साधुतेत्यपि निरस्तम्।

अपि तु सद्भित्रसमवेतप्रत्यक्षत्वमेवेति तादशहेतोरपि न वायुस्पर्शस्पार्शने व्यभिचार इति न तादशहेतुजन्यतावच्छेदके

<sup>(</sup>१) त्रुटावेवावयवधाराविश्रामः । अर्थात् त्रुटिरेव परमाणुरिति नव्याः मीमांसकाश्च (न्यायकोशे पृ० ३१३ ) । विश्वनाथवृत्तौ च पृ० २८२ काशीस्थसंस्करणे ।

#### न्यायकोस्तु भे

स्पर्शान्यत्वादिनिवेशमयुक्तमपि वायोरतीन्द्रियतापक्षे गौरवमि-त्यळं विस्तरेण।

तदयं निर्मिळितार्थः --द्रव्यचाश्चषस्पार्शनयोः चक्कुत्वक् संयोगौ हेत् । तथाऽऽत्ममानसतत्समनेतमानसयोग्ध्यं न हेत् । द्रः तत्संयुक्तसमनायौ चश्चम्दनचोस्तु संयुक्तसमनायौ न हेत् । द्रः व्यान्यसचाश्चषस्पार्शनयोः सामानाधिकरण्यसम्बन्धानच्छिन्नप्र-तियोगिताकचश्चःसंयोगाभानाभानत्वक्संयोगाभानाभानौ वि-शेषणतया हेत् । संयुक्तसमनेतसमनायश्च न ननापि हेतुः । स-द्विन्नसमनेतपत्यक्षे प्रतियोग्यव्यनहितपाक्क्षणविशिष्टस्वाश्चय-पत्यसमागभानः स्वपतियोग्यत्यक्षनिषयसमनेतत्वसम्बन्धेन हेतुः । प्राणरसनयोस्तु संयुक्तसमनाय एव हेतुः, न तु संयोगः, तयोद्विचाग्राहकत्वात् । नापि संयुक्तसमनेतसमनायः, उपदार्शे-तपागभानहेतुत्यवासिनिकृष्टगन्धरसविषयकप्राणजत्वं रसनसं-प्रक्तसमनायस्य रसरासनत्वजन्यतावच्छेदकमेत्र । शब्दप्रत्यक्षे श्रोत्रसमनायस्य रसरासनत्वजन्यतावच्छेदकमेत्र । शब्दप्रत्यक्षे श्रोत्रसमनायस्य रसरासनत्वजन्यतावच्छेदकमेत्र । शब्दप्रत्यक्षे

नवीनास्तु मानसप्रत्यक्षे मनःसन्निकर्षो न हेतुर्पानाभावात्।
नवीनानां मतम् आत्मादौ मनःसंयोगादिविकक्षणसन्निकर्षाभावद्शायां जन्यज्ञानसामान्यहेतुभूतात्ममनःसंयोगविरहेणैव तदिशेषमानसस्यापि वारणसंभवात्। अथैकेन पुंसाऽन्यात्ममात्रस्य
तत्समवेतज्ञानादेरन्यात्मिन चाक्षुषादिज्ञानकाळे चाक्षुषत्वादेश्च
ग्रहणवारणायात्मवृत्तिविषयतासम्बन्धेन तत्पुरुषीयमानसत्वावचिछन्नं प्रति तत्पुरुषीयमनःप्रतियोगिकविजातीयसंयोगत्वेनारमसमवेतवृत्तिविषयतासम्बन्धेन तत्पुरुषीयमानसत्वावद्मसमवेतवृत्तिविषयतासम्बन्धेन तत्पुरुषीयमानसत्वावद्मसमवेतवृत्तिविषयतासम्बन्धेन तत्पुरुषीयमानसत्वावद्मसमवेतवृत्तिविषयतासम्बन्धेन तत्पुरुषीयमानसत्वावद्मसमवेतवृत्तिविषयतासम्बन्धेन तत्पुरुषीयमानसत्वावद्मसमवेतवृत्तिविषयतासम्बन्धेन तत्पुरुषीयमानसत्वावद्मसमवेतवृत्तिविषयतासम्बन्धेन तत्पुरुषीयमानसत्वावद्मसमवेतवृत्तिविषयतासम्बन्धेन तत्पुरुषीयमानसत्वावद्मसमवेतवृत्तिविषयतासम्बन्धेन तत्पुरुषीयमानसत्वाव-

प० प्रमाणवादः ] प्रा

प्रत्यक्षकोस्तुभः।

993

ति ताहशविजातीयसंयोगवत्समवेतसमवायत्वेन गुणसमवेतवृत्ति-विषयतासम्बन्धेन तंतपुरुषीयमानसत्वाविज्ञनं प्रति ताहशविजा-तीयसंयोगवत्समवेतसमवायत्वेन हेतुत्वकल्पनमावश्यकमिति चेत्-

न । उक्तरीत्या गुरुक्ष्पेण कारणत्वकरपनापेक्षया समवायेन तदात्ममानसे तादात्म्येन तदात्मात्मसमवेतवृत्तिवि प्यत्या तदात्मायमानसे आध्यत्या तदात्मत्वेन गुणसमवे तव्यत्या तदात्मीयमानसे आध्यत्या तदात्मसमवेत-तव्यत्तिविष्यत्या तदात्मसमवेत-त्वेन हेतुत्वस्यैवौचित्येन यनःसयोगादिहेतुतायां मानाभावात् । एवं श्रोज्ञसमवायस्य शब्दश्रावणहेतुत्वेऽपि मानाभावः । शब्दसत्वे तत्र तदाश्रयक्षपश्रोत्रेन्द्रियसमवायव्यतिरेकस्यैवासं भवात् । अथ काशीस्थस्य पुंसो विमकुष्टदेशीयशब्दस्य पत्यक्ष वारणाय शब्दद्यत्तिविषयत्या तत्तत्पुक्षियश्रावणं प्रति तत्तत्पुक्ष्पीयकणाविद्यञ्चसमवायत्वेन हेतुताकरपनमावश्यकम् । तत्क स्पने च देशान्तराविद्यञ्चत्राब्दसमवायस्य काशीस्थपुक्षपीयकर्णानविद्यञ्चत्या नोक्तापत्तिः । न च समवायस्य व्याप्यद्वित्या कथं कर्णाविद्यञ्चत्विपिति वाच्यं, एतदनुरोधेन शब्द-समवायस्याव्याप्यद्वित्वोपगमात् । उक्तं हि मिश्रेः-'शब्द इव समवायस्याव्याप्यद्वित्वोपगमात् । उक्तं हि मिश्रेः-'शब्द इव समवायस्याव्याप्यद्वित्वोपगमात् । उक्तं हि मिश्रेः-'शब्द

न । उक्तहेतुतापेक्षया शब्ददृत्तिविषयतया तत्पुरुषीयश्रा-बणं प्रत्यवच्छेद्यतासम्बन्धेन तत्पुरुषीयकर्णत्वेन हेतुताया एव तदापत्तिवारणायौचित्यात् । न चावच्छेद्यतासम्बन्धेन कर्णस्य कर्णावच्छित्रश्रारगगनसंयोगादाविष सन्वात्तत्रापि विषयतया श्रावणापत्तिरिति वाच्यम् । भवन्मते पुरुषभेदेनानन्तसन्निकर्ष-कारणतायामवच्छेदकगौरवस्य कर्णावच्छित्रत्वसमवायत्वयोर्मिथो विशेष्यविशेषण्यावे विनिगमनाविषदेण कारणताबादुल्यस्य

१५ न्या० कौ०

च पसङ्गानद्येक्षया शब्दत्वेनैकहेतुताकल्पनस्यैवे चित्यात्। नतु कुत्रापि जन्यज्ञानत्याव च्छिन्नभामान्यहेतुताया असत्वेन कथं तया मानसप्रत्यक्षे मनःसन्निक्षहेतुताया निराकरणि-ति चेत्—

न । आत्मतन्मनोयोगादीनां जन्यज्ञानसामान्यहेतुतायाः सर्वसिद्धत्वात् । तथा हि-आत्मतन्मनोयोगशरीरत्वङ्मनोयोगा जन्यज्ञानमामान्यहेतवः। तत्रात्मा समवाधिकार्णं आत्ममनोयोग श्रासमत्रायिकारणं शरीरादिकं च निमित्तकारणस् । तत्र चाः त्मन आत्मत्वेन न हेतुता। जन्यसन्वाविक्छन्नं पति द्रव्यन्वेन क्ल प्तया सामान्यसमवायिकारणतयैवोपपत्तेः। न च ज्ञानं प्रति आ त्मस्वेन हेतुत्त्राकल्पने घटादाविष ममवायेन ज्ञानापत्तिरिति बाच्यं, घटादाबात्ममनोयोगरूपासमवायिकारणविरहात् आत्ममनोयोगस्य पनस्यपि सत्वात्तत्र समबायेन ज्ञानापत्ति रित्यपि विशेषसामग्रीविरहादेव न युज्यते । तथा हि-अनु मितिशाब्दवोधादौ परामशीकांक्षाज्ञानादीनां समवायेन हेतु त्वात् । तेन सम्बन्धेन च मनिस तेषामभावात्रानुमितिशाब्दा दिसामग्री । तत्र पत्यक्षेऽपि च विशिष्टबुद्ध्यात्मके समवाये न वि-शेषणिथयो हेत्त्वात् । समवायेन मनासि तस्या अभावात्ताह-श्वत्यक्षसाम्ग्यपि न तत्रास्ति । निर्विकल्पकं मति वायेन कस्य चिद्रिष आत्ममात्रसमवेतस्याहेतुत्वेऽपि चाक्षुषा-दिकं प्रति चक्षुर्भनोयोगादेः स्वजनकादृष्ट्वत्वरूपात्ममात्रानिष्ठ प्रसासन्या हेतुत्वान्मनसि तद्भावान्त्रिविकल्पकीयविशेषसाम-ग्वा अप्यसम्भवः । न च सुखत्वादिनिर्विकल्पके मानसे आः त्ममात्रप्रत्यासन्त्रित्रेषसामग्रीविरहात्तस्यैव मनस्यापत्तिरिति वा-इयं, मानुसत्वाविक्वित्र प्रति मनुस्त्वेन करणस्वात्तस्य चात्मनि

प्रे॰ प्रमाणवादः ] प्रत्यक्षकाहिनुः सः।

996

ष्ट्रसंयोगात्मकप्रत्यासच्येव हेतुत्वोपगमात् । स्वस्मिनसंयोगन मनसोऽसत्वादेव ताद्यापत्तेरप्यनवकातात् । अथात्ममनः-संयोगस्य सनः संयोग वेनैव हेतुता । न चात्मसमवेतत्वस्यापि तत्र निवेशः । तथा सति तस्य मनःसमवेतत्वादिना सह वि-बोष्यविशेषणभावे विनिगननाविरहेण कारणतादृद्धेरवच्छेदकः गौरवस्य चापातात्। एवं च तादृशासमवाधिकारणस्य संयोगे. न मानसत्वाविकानकरणमनस्य शरीरादावि सत्वात्तत्रापि सुखःवादिविषयक्रनिर्विकल्पकज्ञानस्यापात्तिरिति जन्यज्ञानसामा-न्यं प्रति आत्मत्वेन हेतुताकल्पनमावद्यकम् । न चैवपपि ए-कात्मसमवेतगुणानां अन्यात्मव्यक्तावापत्तिवारणाय तत्तद्गुण-व्यक्तित्वावाञ्चित्रं प्रति जन्यत्विविश्वतत्त्वात्मसमवेतत्वाविञ्चनं मति वा तत्त्र ब्रात्सित्वेनात्मनां हेतुत्वकरपनाया आवश्यकत्वात्ता-ह्वाविशेषसामग्रीविरहादेव न शरीरादौ समवायेन ज्ञानापात्तः। यदि च व्यक्तियौर्वापर्यनिर्वाहायासम्वायिकारणमनोयोगादि-व्यक्तीनां तत्त्र झक्तित्वेन तत्त्र झक्तित्वाविक्वनं पति हेतुताकल्प-नस्यावक्यकतया तत एवैकव्यक्तिसमवेतस्य व्यक्तयन्तरेऽप्याप-तिवारणसम्भवादात्मनां तत्तद्व्यक्तित्वेन हेतुता नास्तीत्युच्यते तद्राप्यसमवायिकारणतत्तदात्ममनोयोगादिव्यक्तिरूपविशेषसाः मग्रीविरहेण सामान्यधर्माविञ्जिनापार्ते वारियत्वा सामान्यकार-णताखण्डने सर्वत्रेव सामान्यकारणताविकोपमसंगात् । तथा सति सामान्यधरीविच्छन्नाभावाधिकरणत्वे विशेषसामग्रन्यभा-वक्रटाधिकरणत्वस्य प्रयोजकत्वकरुपने गौरवपसङ्गाचेति चेत्र-

आत्ममनःसंयोगस्य विजातीयसंयोगत्वेनैव हेतुता कर्ण्यते । मनःसंयोगत्वेन तथात्वे मनःसमवेतत्वसंयोगत्वयोर्विशेष्याविशे-पणभावे विनिगमनाविरहेण कारणतादृद्धेरवच्छेदकगौरवस्य च

पसङ्गेनात्ममनःसंयोगगतजातिविशेषस्य कारणवावच्छेदकतया कल्पितुमुचितत्वात । तथा च तादृशवैजात्याविच्छन्नसंयोगस्य शरीरादावसत्वात्र तत्र समवायेन ज्ञानापत्तिः । न चात्ममनोः योगविलम्बेन ज्ञान। युत्पाद्विलम्बस्याप्रामाणिकतया ऽत्ममनो-योगस्यासमवायिकारणत्वमेव निर्धुक्तिकस् । जन्यभावस्य सम-वायिकारणकत्वनियमस्यापामाणिकत्वात् । अत एव एकत्वा-दिकं प्रति एकत्वादेरसम्वायिकारणता दीधितिकुद्धिः प्रत्या-ख्याता ! तथा च संयोगसम्बन्धेन करणीभूतमनमः शरीरादाः वपि सत्त्वात्तत्रोक्तज्ञानापात्तिवारणाय जन्यज्ञानत्वावच्छिन्नं प्रति आत्मत्वेन हेतुत्वमावश्यकामिति वाच्यं, तादशनियम्मुळुंध्याः त्ममनोयोगस्य कारणतानभ्युपगमेऽपि विजातियसंयोगेनैव प नसः करणत्वोपगमात्तादृशसंयोगेन तस्य शरीराद्वसत्तयापन्य सम्भवात् । अथैविमच्छाद्वेषौ 'प्रति ज्ञानस्य, प्रवृत्तिनिवृत्ती प्रती-च्छाद्देषयोः, सुखदुःखे प्रति धर्माधर्मयोः, तौ प्रति भावनाच्य-संस्कारात्मकवासनाया भावनायाः, भावनां मति च ज्ञानस्य समवायसम्बन्धेन हेतुताया आवश्यकत्वात्तत एव ताह्यात्मवि. शेषगुणानामात्मन्यतिपसङ्गवारणासम्भवात् । कचिदपि तादशः स्थले आत्मत्वेन कारणतायाः पामाणिकत्वादात्मत्वजातिरेवाः मापाणिकी स्यात् । न चोत्तरसंयोगं प्रति उत्तरसंयोगादिव्यावः त्तपूर्वत्वस्य दुवेचनयात्मसंयोगत्वेनैव पूर्वदेशसंयोगस्य प्रतिव न्धकत्वकल्पनात्तद्वच्छेदककोटिनिविष्टतया आत्मत्वजातिसि-द्धिः । ज्ञानवत्संयोगत्वेन तथात्वेऽवच्छेदकगौरवादिति म् । ताद्दापतिबन्धकतावच्छेदकतया आत्मनि दिकालाकाशेषु वा जातिविशेषः करूपत इत्यत्र विनिगमनाविरहाद्वित्रिचेतुष्टय-वृत्तेरेकैकस्या जातेः सिद्धिमसङ्गेनात्ममात्रवृत्तित्वविरहादिति चेत्-

### प्रवाणवादः ] प्रत्यक्षकौस्तुभः।

996

युक्त्यन्तरविरहेण स्यादेवात्मत्वं जातिः। तावता श्लतेरभावात्। वस्तुतस्तु दिक्काळाकाशानामीश्वरातिरिक्तत्वे मानाभावाः त्(१)। उक्तयुत्त्रवेवात्मत्वं जातिः सेत्स्यति । न च तथाप्युत्तरसंयोगं पति आत्मसंयोगस्य आत्मसंयोगत्वेन प्रतिवन्धकत्वकल्पनेऽव-च्छेदकगौरवादात्मसमेवेतत्वसंयोगत्वयोर्विशेष्यविशेषणभावे वि-निगमनाविरहात्कारणताधिक्याच तत्संयोगनिष्ठजातिविशेष एव पतिबन्धकतावच्छेदकतया कल्पयितुमुचित इति वाच्यम्। मया-ऽपि संयोगसम्बन्धेनात्मत्वेनैव प्रतिबन्धकत्वकल्पनया उक्तगौ-रवानवकाज्ञातु । आत्ममनोयोगहेतुता तु प्रसङ्गाद्विचारितैवेति न पुनः प्रस्त्यते । बारीरातिरिक्तस्य ज्ञानावच्छेदकत्वातिप्रसङ्गवार-णायावच्छेदकतासम्बन्धेन जन्यज्ञानत्वावच्छित्रं प्रति आत्म-समवेतजन्यविद्याष्युणस्वावच्छित्रं पति वा शरीरत्वेन शरीरस्य तादात्म्यप्रत्यासत्त्या हेतुत्वं करूपते । अत्र चानुमित्यादौ परा-मर्शादीनां विशिष्टबुद्धौ विशेषणिधयः सामानाधिकरण्यप्रत्या-सन्यैव समानावच्छेदकत्वमत्यासन्यापि हेतुत्वस्योपगमे निर्विकः ल्पकस्यावच्छेदकतया नियमायैवैतादशकारणताकल्पनम् ।

श्रीरत्वादिकं तु न जातिः पृथिवीत्वादिना संकरात्।
नापि ज्ञानाद्यवच्छेदकत्वं तस्यैव तिन्यामकत्वे आत्माश्रयप्रसङ्गात् । अपि तु चेष्टावदन्त्यावयवित्वमेव तत्। चेष्टात्वं च
प्रयत्नाधीनक्रियानिष्ठो जातिविशेषः । श्रीरावयवस्य ज्ञानावः
च्छेदकत्वोपगमे तु ज्ञानजनकतावच्छेदककोटावन्त्यावयवित्वं न
निवेशनीयम् । अत एव खण्डशरीरोत्पित्तकाळेऽपि महाशरीरावयवावच्छेदेन ज्ञानमुत्पद्यते । चेष्टावत्वं चोपळक्षणतया ज्ञान-

<sup>(</sup>१) 'दिकालौ नेश्वराद्तिरिच्येते । श्रोत्रमि च कर्णशब्कुलीवि-वराविच्छन ईश्वर एवे 'स्यादि पदार्थतस्वनिक्रपणे रघुनाधशिरोमणिः ।

996

जनकताव च्छेदकम् । अतो ज्ञानाच्यवहितप्राक्षणे नियमतः श्व. रीरे चेष्टाया असत्वेऽपि न क्षतिः ।

इदमत्रावधेयम् — मैत्रीयचक्षुः संयोगादितो यदा मैत्रात्मित चाक्षुपादिकं समवायेनोत्पद्यते तदा चैत्रशरीरे कथमवच्छेदकः तया तन्नोत्पद्यते। न चावच्छेर्कतासम्बन्धेन तदात्मसमवेतज्ञाः नं प्रति तन्यनःसंयोगस्यापि हेतुत्वान्नापात्तः । वैत्रीयमनःसं योगस्य चैत्रशरीरेऽसत्वादिति वाच्यम् । यतो मैत्रात्मसमवेतः ज्ञानत्वाद्यविद्यं न चैत्रशारि आपाद्यते । अपि तु ज्ञानत्वाद्यः विच्छित्रमेव । तदुत्वती च चैत्रीयमनोयोगरूपविशेषसामग्रीसः मबहितशरीरात्मकसामान्यसावग्रन्था अपि नियामकत्वात्तरयाश्र तदानीं चैत्रशरीरे सत्वादुक्तापत्तिर्दुवारैव । तस्मात्तत्ततपुरुषीयच क्षुर्तिषयसयोगादेर्जन्यताबच्छेदककोटौ चाक्षुषाद्यंशे तत्तदात्मसः मनेतत्ववच्छरीरविशेषावच्छिन्नत्वं निवेदय चाक्षुषाद्यवच्छेर्कत्वं नियमनीयिमिति शरीरहेतुत्वं निर्युक्तिकमेव। यदि च चक्षुःसं-योगादिजन्यतावच्छेदककोटौ तत्तदाःससमवेतत्वतत्तच्छरीरावः च्छिन्नत्वनिवेशे आत्मभेदेन शरीरभेदेन च तद्धेतुतावाहुल्य-मिति । अविशेषितचाञ्चष्रुषस्व। द्यवच्छिन्नं प्रति अविशेषितचञ्चः सं योगत्वादिनैव हेतुताकरूपते। यथा च विषयनिष्ठविषयतासमवाः ययोः कार्यकारणभावघटकपत्यासत्तित्वम् । तथात्मिनिष्ठसमवाः यस्वजनकाद्दष्टसम्बायित्वयोः वारीरनिष्ठावच्छेदकत्वस्वजनकाः दृष्टावच्छेदकत्वयोर्पि तथात्वमुपेयते । अतो न।तिमसङ्ग इत्यु च्यते । तदापि शारीरहेतुत्वमाकिञ्चित्करमेव । शारीरभिन्ने स्वजन-कादृष्टावच्छेदकत्वसम्बन्धेन तादृशकारणविरहादेवातिप्रसंगनिराः सात्। यदि च स्वजनकाद्दष्टावच्छेदकत्वस्य जनकताघटितत्वे न तिगुह्वारीरतया तद्वेश्य स्वसमवायिसंयुक्तमनः संयोगसः

4

त

4

म

म्बन्धेनैव चक्षुःसंयोगादेहेंतुता स्वीक्रियते तदापि वारीरस्य स्व तंत्रहेतुताकरपनमपेक्ष्य शारीरवनोयोगे जातिविशेषं स्वीकृत्य ते-न रूपेणैव तस्य सम्बन्धघटकता स्वीकरणीया । ताहशसंयोग स्य च वारीरिधिकेऽसत्वानातिप्रसंगः। न च तादवासंयोगस्य शरीर इव मनस्यपि सत्वात्तत्रावच्छेदकतया ज्ञानापत्तिद्वीरैवे ति वारीरहेतुताकरूपनमावदयकिमिति वाच्यम् । वारीर्त्वात्म-कोपाधिपुरस्कारेण कारीरहेतुताकल्पनमपेक्ष्य ताद्यापत्तिवार-णाय संयोगसम्बन्धेन मनस्त्वजात्यवाच्छन्नस्यैवावच्छेदकत्व सम्बन्धेन ज्ञानं पति हेतुतायाः कल्पयितुं युक्तत्वादिति कामि-नीजिज्ञासाकाले कामिनीज्ञानोत्पादकसामग्रन्यभावद्शायामात्म-मनोयोगकाळे त्वङ्मनोयोगाभावकाळे जन्यज्ञानत्वावाच्छिन्नानु त्पादमयोजकतायाः कामिनीज्ञानाभावकामिनीजिज्ञासादौ स्वी-कारे गौरवात् । लाघवात्तदपेक्ष्य जन्यज्ञानत्वावाच्छन्नं प्रति रवङ्मनोयोगत्वेन हेतुतां करपयित्वा तदविष्ठित्राभावस्यैव तत्र जन्यज्ञानत्वावाद्छन्नानुस्पत्तिपयोजकत्वं स्वीक्रियते कारणामाः वस्यैव कार्यानुःपादप्रयोजकत्वस्त्रीकारादिति युक्त्या जन्यज्ञान-त्वाविच्छन्नं पति त्वङ्गनोयोगत्वेन हेतुता आयातीति ध्येयम् । तस्पान्मनोयोगस्य जन्यज्ञानसामान्ये हेतुत्वे विजातीयसयोगेनै-व मनसः करणत्वे वा सिद्धे मानसप्रत्यक्षे मनःसन्निकर्षो न हेतुः । न च प्रत्यक्षस्येन्द्रियसन्निकर्षजन्यत्वानियमेन मानसप्र-त्यक्षे मनःसन्निकर्षहेतुत्वमावश्यकिमिति वाच्यं, तादशनियमे पानाभावात् ।

अथैवं मनिस मानाभावः। न च जन्यभावस्य समवायिमनिस आक्षेपः कार्णकत्विनयमेन जन्यज्ञानसामान्यस्यात्ममनोयोगासमवायिकारणकतया प्रत्यक्षस्य करणजन्यत्वानियमेन

सुखादिपत्यक्षस्य मनःकरणकतया मनाहेसाद्धिरिति वाच्यम् । तादृशानियमेऽपि मानाभावस्य सुवचत्वादिति चेत्--

न । नानेन्द्रियाणां स्वस्वविषये सम्बन्धसत्वे ज्ञानयौगपद्यापः तिवारणाय मनसोऽभ्युपगमात्। न च तदभ्युपगमे कथं तद्वारणः मिति बाच्यम् । तत्तदिन्द्रियजन्यमत्यक्षं मति तत्त्विन्द्रियमनायोः गस्य हेतुतया मनस्येकदा परस्परविषक्रष्टदेशस्थितनानेन्द्रियसंयोः गासंभवेन तद्वारणसंभवात् । न चैकदा ज्ञानयौगपद्यानंगीकारे दीर्घशक्कुळीभक्षणादौ युगपद्रपरसादिविषयकनानाज्ञानोत्पादासं भव इति वाच्यम्, तत्रापि क्रमणैव नानाज्ञानीत्पादोपगमात्। यौगपद्यप्रत्यस्य च युगपच्छतपत्रपत्रभेदनप्रत्ययवद्भान्तः त्वात्। त चैकदा युगपज्ज्ञानजनकादृष्टाभावादेव ज्ञानयौगपद्यापः चिवारणसंभवे तद्वारणार्थं मनोऽभ्युपगमो निरर्थक इति वा च्यं, कार्यः प्रत्यदृष्टस्य दृष्टसामग्रीसंपादकत्वेनोपयोगितया दृष्ट कारणसन्वे अदृष्टाभावासंभवेन तथोक्तेरसंभवात् । अत एवै एकशरीरे एकमेव मनः कस्मिन्शरीरे एकमेव मनोऽभ्युपेयते । अन्यथा एकशरीरे नानामनोऽभ्युपगमें एकदा नानामनोभिः सह नाने न्द्रियसंयोगसंभवे न यौगपद्यापत्तेर्वारणसंभवात्। मनसोऽणु-च मनसो न विभुत्वं किं त्वणुत्वमेव। त्वविचारः मनसो विश्वत्वांगीकारे इन्द्रियाणां स्वस्विषिः सह सन्निकर्षसत्वे पनसा सहाप्येकदा तत्तदिन्द्रियसनि कर्षसंभवेनैकदा नानेन्द्रियजन्यज्ञानापत्तेर्दुर्वारत्वापत्तेः।

यत्तु भाद्देशकां नानोन्द्रयाणां स्वस्वविषयेः सह सिन्निकर्षः भाद्दानां मते सत्वे नानेन्द्रियजन्यज्ञानानामेकदोत्पत्तिस्वीकारे वाः मनसो विभुत्वं, धकाभावेन मनसो विभुत्वं न किंचिद्वाधकम् । तत्त्वण्डनम् न च तथापि मनसो विभुत्वाभ्युपगमे सुषुप्तिकाले

त्वङ्मनोयोगविरहेण ज्ञानानुत्पत्तिरिति न संगुच्छते । तदानी-मि विभुना पनसा सह विषक्षष्टदेशस्थितायास्त्वचः संयोगसं-भवादिति बाच्यम्। यतो मनसो विभुत्वे सुषुप्तिकाळे त्वङ्मनोयो-गविरहान्न ज्ञानोत्पत्तिरिति न ब्रूमः। अपि तु विषयेन्द्रियसान्निः कर्षाणां विजातीयसंयोगत्वादिना हेतुत्वकल्पनेन तदभावादेव तत्र ज्ञानानुत्पात्तिरित्युपगमेनादोषात् । न च विषयेन्द्रियसन्निकः र्षाणां विजातीयसंयोगत्वादिना हेतुत्वे मानाभाव इति वाः च्यम् । घटादौ चक्षुःसंयोगसत्वे त्वक्संयोगादिसत्वे च घटादिस्पार्शनवारणाय स्पार्शनं प्रति चाक्षुपसामग्रीत्वेन प्रति-वन्धकत्वकरुपनापेक्षया विषयेन्द्रियसान्निकर्षस्य विजातीयसंयोः गत्वादिना हेतुताकल्पनस्योचितत्वात्। तथा सति न तत्र स्पार्शनापात्तः। कारणस्य फलवलकरुपनया फलाभावेन तत्र विजातीयत्वक्संयोगानभ्युपगमात् । न च तथापि ज्ञानायसः पवायिकारणात्मयनःसंयोगानुरोधेन सुखादिपत्यक्षे विजातीः यसंयोगसम्बन्धेन मनसःकरणत्वानुरोधेन च मनसोऽणु-त्वमावश्यकं विभुद्रयसंयोगानुपगमादिति वाच्यम् । ज्ञानादावाः त्पमनःसंयोगस्यासमवायिकारणतायाः सुखादिमसक्षे मनसः करणतायाः सुखादिपत्यक्षे मनसः करणत्वे चास्य मानाभावे-नानुपगमात् । अजसयोगाभ्युपगमेनादोषाचेति-

तदसत्। मनसो विभुत्वांगीकारे तत्र सर्वमूर्तसंयोगित्व-रूपधर्मकरपने गौर्वेण मनसोऽणुत्वसिद्धः।

वस्तुतस्तु जन्यसुखादिमसक्षामिन्द्रियजन्यं, जन्यमत्यक्षत्वात्, मनसःसिद्धा- रूपादिशयक्षवदियनुमानेन सुखादिशत्यक्षे इन्द्रियजः न्यत्त्रासिद्धाविन्द्रियान्तरस्य तत्र जनकत्वासंभवेन मनः सिद्ध्यति । तस्य च विभुत्वे संयोगेन कारणत्वानुपपन्या-

१६ न्या० को०

ऽणुत्वं करुपते । न चाजसंयोगोपगमाञ्चिस्तारः । लाघवा संयोगत्वावच्छेदेन संयोगस्य द्रव्यजन्यत्वावधारणात् ।

न चोक्तानुमानमगयोजकिमिति वाच्यं, जन्यसाक्षात्कार् त्वावच्छेदेनेन्द्रियजन्यत्वस्य इत्पादिसाक्षात्कारं कल्पनात्। अ-कारणककार्योत्पादमसंगस्य विपक्षवाधकतकसत्वात्। न चेन्द्रि यान्तरमेव तत्र जनकमस्त्विति वाच्यं, तस्य इत्पाद्यविषयकः साक्षात्काराजनकत्वात्। एवं 'कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रः द्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिः ही धीः भीरित्येत्त्सर्वं मन एवे'त्यादिः श्रुतिरिप मनीस प्रमाणम्। अत्रैतत्सर्वं मन एवेत्यस्यैतः त्सर्वजकं मन एवेत्यर्थः। 'आयुर्घृत'मितिवत्कार्यकारणोपचारात्। विचिकित्सादीनां ज्ञानविशेषक्तपत्वात्तज्जनकत्वं मनसो नाः सिद्धम्।

दीधितिकृतस्तु मनसोंऽगीकारेऽपि न तद्दतिरिक्तं किन्तु दीधितिकारातु- 'असमवेतं भूतमेव'(१)। तच्च प्राचीनमते पर- मतं मनसो उक्षणम् माणुस्वरूपं नवीनमते तु त्रसरेणुस्वरूपि- त्याहुः—

तिचन्त्यम् । मनस्त्वादिना मनः प्रभृतिकारणतायां वि दीधितिकारः निगमनाविरहेण भृतचतुष्ट्यपरमाणूनां तत् त्रसरेणूनां मतत्वण्डनम् वाऽनन्तानां कारणत्वतद्वच्छेद्कत्वकल्पनायां मः हागौरवेण मनसोऽतिरिक्तत्वस्यैव युक्तत्वात् । अधिकमन्यः तसुधीभिरूह्यम् । ग्रन्थगौरविभया नेहोच्यत इति प्राहुरिः ति दिक्।

6

<sup>(</sup>१) मनोऽपि चासमवेतं भृतम् । अदृष्टविशेषोपग्रहस्य नियाः मकत्वाच्चे'त्यादि पदार्थतत्वानिरूपणे दीधितिक।राः । पृ० १० पाण्डतः संस्करणम् ।

नन्वधिकरणातिरिक्ताभावे समवाये च मानाभावादिशेषण-तायाः सन्निकर्षत्वममासिद्धामिति चेत्(१)—

न। घटो नास्तीत्यादिमतीतीनामनन्ताधिकरणीवषयकत्वकः अभावसमवाययोः त्यने गौरवेणातिरिक्ताभावसिद्धः। अतिरिक्ताः स्वरूपविचारः भावानंगीकारे मोक्षस्यासाध्यतापत्तेक्च। एवं 'नित्यः सम्बन्धस्समवाय' इति समवायिकारणे तत्तद्दनित्यवस्तुनो नित्यस्य तत्तदाश्रये च संयोगादिसम्बन्धेन दृत्तित्वस्यासंभवे ळाध्यादेक एव समवायः करुप्यते(२) स्वरूपसम्बन्धाविशेषस्याननुगः तत्वात्। न च तत्तत्स्वरूपस्य क्छम्स्वेन छाघवात्तस्यैव सम्बन्धः त्वमुचितं, न त्वक्छप्तसमवायस्येति वाच्यम्। तत्तत्स्वरूपस्य क्छम्प्रते वाच्यम्। तत्तत्स्वरूपस्य क्छम्प्रते वाच्यम्। तत्तत्स्वरूपस्य करुपत्वेऽपि तत्र सम्बन्धत्वस्याधिकरणतावच्छेदकत्वादेश्च करुपने गौरवात्। किं च सर्वत्र स्वरूपसम्बन्धस्य सम्बन्धत्वकत्पने सम्बायन्। किं च सर्वत्र स्वरूपसम्बन्धस्य सम्बन्धत्वकत्पने सम्बायने, जन्यसत्वावचिछन्नं मति द्रव्यत्वेन, तत्तत्समवेतकार्यं मति तत्त्व्यक्तित्वेन, तत्समवेतनाशं मति तन्नाशत्वेन, घटत्वाद्यव-चिछन्नं मति कपाछत्वादिना, द्रव्यसमवेतचाश्चष्रत्वाद्यवच्छनं मति कपाछत्वादिना, द्रव्यसमवेतचाश्चष्रत्वाद्यवच्छनं मति चश्चःसंयुक्तसमवावचिछनं मति चश्चःसंयुक्तसमवावचिछनं मति चश्चःसंयुक्तसमवाचवचिछनं मति चश्चःसंयुक्तसमवावचिष्ठनं मति चश्चःसंयुक्तसमवावचविच्छनं मति चश्चःसंयुक्तसमवावचविच्याद्वादिना, चश्चःसंयुक्तसमवेतसमवान्यस्य चश्चःसंयुक्तसमवावचविच्याद्वादिना, चश्चःसंयुक्तसमवेतसमवान्यस्य स्वस्याद्वादिना, चश्चःसंयुक्तसमवेतसमवान

'विशेषसमवायौ द्वौ नाङ्गीचकुः कुमारिलाः" ( का॰ ५४ )

वेदान्तिनो यथा मध्वद्रशंने—गुणादीनां गुण्यादिभिः (द्रव्या-दिभिः) श्रभेदेन समवायाभावात्, श्रात्मनस्तद्धर्माणां च साचिवि-प्यत्वेन मनोविषयत्वाभावात् । वर्णात्मकशब्दस्याद्रव्यत्वेनाकाशवि-शेषगुण्याभावात्—न्यायकोशे—पृ०८८२ द्वितीयं संस्करणम् ।

<sup>(</sup>१) (क) सर्वत्र स्वक्रपस्यैव सम्बन्धत्वोपपत्तौ समवायो न पदार्थान्तरमिति भट्टा वेदान्तिनः सांख्याश्च मन्यन्ते । तथा चाहुस्ता-किंकरचायां वरदराजाचार्याः—

<sup>(</sup>ख) केवलाद्धिकरणादेव नास्तीतिव्यवहारोपपत्तावभावो न पदार्थान्तरं किन्त्वधिकरणात्मक एवेति प्राभाकरा श्राहुः।

<sup>(</sup>२) समवायो नाना श्रनित्यश्चेति प्राभाकरा नव्याश्च।

यत्वादिना कार्यकारणभावस्थले तत्तत्स्वक्षपसम्बन्धानां निवेशे महागौरवप्रसंगेन लाघवादेकस्य समवायस्य निवेशः क्रियत इति लाघवात्समवायासाद्धिः।

अथैवं भावाभावसाधारणं समवायः करण्यतास् । अभाव-स्थलेऽपि स्वरूपसम्बन्धकरपनामपेक्ष्य समवायकरूपने लाघवा-दिति चेत्-

न । तथा सित तत्समवेतनाशं प्रति स्वप्रतियोगिसमवेतः
त्वसम्बन्धेन तन्नाशस्य हेतुत्याऽभावस्यापि नाशापनः । न च
सामान्यतो नाशत्वावाच्छनं प्रति जन्यसत्वेन प्रतियोगिनो हेतुः
तया तादृशसामान्यसाम्ग्य्यभावात्कथमभावस्य नाशापानिः
रिति वाच्यम् । तत्तन्नाशत्वावाच्छन्नं तत्तद्व्यक्तित्वेन प्रतियोः
गिनो हेतुत्वस्यावश्यकत्वे तादृशसामान्यकार्यकारणभावे मानाः
भावात् । न चैवं महाप्रख्यकाछीननाशत्वावच्छिन्नानुत्यादे तः
त्रद्यक्तित्वावच्छिन्नाभावस्यव तत्प्रयोजकत्वे गौर्वामिति वाच्यम्।
अदृष्टत्वावच्छिन्नाभावस्यव तत्प्रयोजकत्वात् ।

अत्र वद्गित-यथा भावस्थळे समनायासिद्धिस्तथाऽभावः
स्थळेऽपि सा दुर्वारा । उक्तापात्तिवारणाय सामान्यत उक्तकाः
र्यकारणाभावांगीकारात् । न चैतदेव गौरविमिति वाच्यं,
अभावस्थळेऽनन्तस्वरूपाणां सम्बन्धत्वक्रव्पनामपेक्ष्य चक्षः
संयुक्तिविशेषणता-चक्षःसंयुक्तसमवेतविषणता-चक्षःसंयुक्तसमः
वेतसमवेतविशेषणतादीनापिन्द्रियभेदेन स्वातन्त्र्येण हेतुताकल्पः
नमपेक्ष्य च ताद्दशहेतुतायामेव छाघवात् । भावाभावसाधारणसः
मवायांगीकारे चक्षुःसंयुक्तसमवायादिहेतुतयैवाभावस्थळेऽपि
निर्वाहेण चक्षःसंयुक्तविशेषणतादीनामहेतुत्वात् । न चैवं निः
त्याभावे जातित्वापात्तिनित्यानेकसमवेतत्वादिति वाच्यम्

अभावभेदस्यापि जातिलक्षणे निवेशात् । अथाभावप्रत्यक्षं प्रति चक्षुःसंयुक्तसमवायस्य हेतुत्वे भितयोगिज्ञानशून्यकाले । उत्यभावप्रत्यक्षापात्तिः । न चाभावप्रत्यक्षे प्रतियोगिज्ञानस्य हेतुतया तद्भावान्नापित्तिशित वाच्यं, प्रतियोगिज्ञानं विनापि चक्षुःसंयुक्तसमवायेन घटत्वादिप्रत्यक्षोत्पादेन तद्भावस्याकि । चित्रस्यक्षात्वात्

मन्मते च चक्षःसंयुक्तिविशेषणतया प्रतियोगिज्ञानं विना क्वापि फळाजननेन तया फळजनने प्रतियोगिज्ञानस्य सहकाः रित्वसंभवनोक्तापन्यभावादिति चेत्—

न। त्वन्मतेऽपि विशेषणताविशेषण द्यस्मित्साक्षात्कारं प्रति
चक्षःसंयुक्तविशेषणताया अभावसमवायोभयपत्यक्षसाधारण्येनैकहेतुत्या ताद्दश्विशेषणतया समवायप्रातियोगिज्ञानं विनापि
समवायवानिति प्रत्यक्षोत्पादेन तथा फळजनने प्रतियोगिज्ञानः
विरहस्याकिश्चित्करतयोक्तापचेदुर्शरत्वात् । न च सम्बन्धः
पत्यक्षे सम्बन्धिज्ञानस्य हेतुत्या सम्बन्धस्य सम्बन्धिन एव
पतियोगितया तत्रापि प्रतियोगिज्ञानमस्त्येवेति वाच्यं, सम्बन्धः
पत्यक्षमात्रे सम्बन्धिज्ञानस्य हेतुत्वे निर्विकरपके समवायभानानुः
पपत्त्या सांसर्गिकविषयत्या सम्बन्धपत्यक्ष एव सम्बन्धिज्ञानस्य
हेतुत्वात् । अथ वस्तुगत्या सम्बन्धपत्यक्ष एव सम्बन्धिज्ञानस्य
हेतुः । न च तर्हि निर्विकरपके समवायभानानुपपात्तिरिति
वाच्यं, इष्टत्वात् । अत एव 'वैशिष्ट्यानवगाहिज्ञानं निर्विकरपः
किमि'ति प्राचीनसिद्धान्तोऽपि सङ्गच्छत इति चेत्—

न । तथापि इद्नत्वादिनाऽभावपत्यक्षे व्यभिचारेणाभावपः त्यक्षमात्रे प्रतियोगिज्ञानस्याहेतुत्वेन घटाभावत्वादिपकारकप्रत्यक्ष एव प्रतियोगिज्ञानस्य हेतुतया प्रतियोगिज्ञानं विनाऽप्यभावपः त्यक्षापत्तेस्तवापि दुर्वारत्वात्। अथ तद्भिन्नद्यत्तिविषयतासम्बन्धेन ज्ञानं प्रति तद्भेदस्य हेतुत्या घटो घट इत्यादौ शाब्दवेधिवार् णायावश्यकत्या प्रतियोगिमिश्रिताभावपत्यक्षस्याभावभिन्नेऽवश्य प्रत्यात्र तद्भिन्नद्वतिवषयतासम्बन्धेन ज्ञानोत्पत्तिनियामकः तद्भदस्याभावेऽसत्वान्न तादशापत्तिः। न चैवं प्रतियोगिज्ञानस्य हेतुत्वमेवाभावपत्यक्षे न स्यादिति वाच्यं, इष्टत्वात्। न चैवम् भावपत्यक्षे नियमेन प्रतियोगिज्ञानापेक्षा न स्यादिति वाच्यं, विशिष्टवैशिष्ट्यवोधे विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानस्य हेतुत्या-ऽभावपत्यक्षस्य नियमतो विशिष्टवैशिष्ट्यविषयताशास्त्रित्वेन तद्पेक्षोपपत्तेरिति चेत्—

न । ममाप्येवं सुवचतया ताहशापित्तिविरहात् । एतेन समः वायातीन्द्रियतामते (१) समवायमत्यक्षं नास्त्येव । तदैन्द्रियक-तामते ऽपि विना समवायमितयोगिज्ञानं घटादौ घटत्वादिः समवाये प्रत्यक्षमनुभवविरुद्धम् । एवं च चक्षुःसंयुक्तविशेः पणतया प्रतियोगिज्ञानं विना समवायप्रत्यक्षाजननेन प्रतियोगिज्ञानस्य सहकारित्वसम्भवेन प्रतियोगिज्ञानस्य सहकारित्वसम्भवेन प्रतियोगिज्ञानस्य न्यकालेनामा-वप्रत्यक्षापितः । समवायस्याभावन्याद्यत्तत्वमते तत्साधारण्यमते दक्तरीत्या तदापत्तिद्वारेति न तत्साधारण्यमते सम्यगित्यपि परास्तम् । उक्तरीत्या तत्साधारण्यमते ऽप्युक्तापत्तिवरहादिति ।

<sup>(</sup>१) वैशेषिकाः समवायमतीन्द्रियं मन्यन्ते । तथा हि—
समवायो नानाऽनित्यश्चेति प्राभाकराः-तच्चानुपपन्नम् । कपं
नष्टमिति हि प्रत्ययो न तु कपसमवायो नष्ट इति कस्यापि प्रत्ययः ।
प्रत्यक्षः समवाय इति नैयायिकाः—तद्द्यनुपपन्नम् । अतः सम्
मवायोऽतीन्द्रियः, आत्मान्यत्वे सत्यसमवेतभावत्वान्मनोवत् कालाः
दिवद्वेति (वैशेषिकाः)—उपस्कार ७-२-२८.

ननु समवायस्यैक्यमते(१) वायुरूपवानिति प्रतस्यिापत्तिः, समवायस्यैकत्वे वायौ रूपसमवायसत्वात् । न च तत्र समवाय-सत्वेऽपि क्पाभावान्त तादशमतीतिरिति वाच्यं, सम्बन्धसत्वे सम्बन्धिनोऽसत्त्रस्यासम्भव।दिति चेत्--

अत्र केचित्-घटत्वादिधर्मसत्वेऽपि घटपटादिधर्मिणोऽसत्व-वत्सम्बन्धे सत्वेऽपि सम्बन्धिनोऽसत्वं नासम्भवीति तत्र समवा-यसच्वेऽपि क्षाभावान्नोक्तप्रतीतिरियाहुः।

तत्र समवायसत्वेऽपि तस्य वाय्वतुयोगिकत्वावच्छेदेन क्षपमितयोगिकत्वानङ्गीकाराच्य ताद्यमतीतिरित्यन्ये।

वायो रूपसमवायसत्वेऽपि तस्य वायौ न सम्बन्धत्वं किन्तु पृथिच्याद्यवच्छेदेनैद सम्बन्धत्वस्याप्यवृत्तितया यत्र विशिष्टवुद्धिः स्तत्रैवं सम्बन्धतास्वीकारादित्याहः।

अपरे तु वायुरूपवानिति प्रतीतिर्न समवायमात्रविषायेणी

<sup>(</sup>१)(क)न च रूपसमवायसाव तेन सम्बन्धेन तत्र कथं रूपामावः, सम्ब-न्धसत्वस्य तेन सम्बन्धेन सम्बन्धिसत्वव्याप्यत्वादिति वाच्यं, रूपनि रूपितत्विविशिष्टसम्बायस्यैव रूपसम्बन्धतया वायौ तद्भावात् । न च विशिष्टस्यानतिरिक्तत्वेन विशिष्टसमवायोऽपि वायावस्तीति वाच्यं, रूपनिरूपितत्वविशिष्टसमवायनिरूपिताधिकरणताया एव रूप-सम्बन्धात्,तस्य वायावभावात् । पृथिव्यां गन्धस्य समवायो न जले इत्यादिप्रतीतेः समवायस्य नानाःविमिति नव्याः—इति न्यायमुकाः वलीटीकायां महादेवभट्टाः ( पृ. ३२ म० म० विन्ध्येश्वरीप्रसादसं-स्करणम )

<sup>(</sup>ख) सत्यपि द्रव्यत्वे महत्वे रूपसंस्काराभावाद्वायोरनुपल-व्धिः। महतो द्रव्यस्य वायोरस्त्यनेकं द्रव्यं रूपसंस्काराभावात्त न तस्योपलब्धिरिति । श्राचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयित वायोः खलु रूपमस्ति संस्कारस्तु तस्य नास्तीति चन्द्रकान्ततकीलङ्काराः वैशेषिकसूत्र-भाष्ये (४-१-६)

किन्तु समवायसम्बन्धावाच्छिन्नातिरिक्ताधिकरणताविषयिणी । एवं च वायौ रूपसमवायसत्वेऽपि ताह्याधिकरणताविरहान्न तार् ह्यी प्रतीतिरित्याहुः।

नवीनास्तु समवायो नैकः किन्तु नाना । एवं च वायौ
स्पर्शादिसमवायसत्वेऽि क्ष्यसमवायाभावान ताद्दशी प्रतीतिः ।
न चेवमुक्तछाववासंभवेनोक्तरीत्या समवायसिद्धिन संभवतीति
वाच्यम् । उक्तरीत्या तदसिद्धाविष कपाछे घटसमवायस्तन्तौ पटसमवाय इत्यादि प्रत्यक्षणैव तिसद्धेः । अनन्तस्वरूपाणां सम्वन्धत्वाकरुपनेन छाघ्वसम्भवाच । न च सम्बन्धप्रयक्षे यावदाश्रयप्रत्यक्षस्य हेतुत्वाद्धट्त्वादिसमवायस्य प्रत्यक्षं न संभवतीः
ति बाच्यं, संयोगप्रत्यक्ष एव यावदाश्रयप्रत्यक्षस्य हेतुत्वाङ्गीकारेण यावदाश्रयप्रत्यक्षं विनापि समवायसम्बन्धप्रत्यक्षे वाधकाः
भावादिति प्राहुरिति दिक् ।

अत्र के चित् रूपवान् घट इत्यादिसम्बन्धविषयकमत्यक्षस्याधारतारूपसम्बन्धविषयत्वेन तादृशसम्बन्धसिद्धौ तेनैव समवायकार्थ्यनिवीहे समवाये मानाभावः। न च समवाय एव
तादृशमत्यक्षविषय इति वाच्यं, घटादिरेवाधारः रूपादिकमेवाः
धेयमिति नियमानुरोधेन समवायातिरिक्तस्य तस्यावश्यकत्वात्।
अन्यथा तस्य समवायरूपत्वे तस्य द्विष्ठनया रूपे घट इत्यादिभतीः
त्यापत्तेः। विशिष्टसत्तासमवायस्य गुणे सत्वेन गुणो गुणान्यत्वविशिष्टसत्तावानिति प्रतीत्यापत्तेश्च। घटे रूपाधिकरणतासत्वात्
घटे रूपं नास्तीति प्रतीत्यापत्तेश्च। घटो नास्तीसादिप्रतीते—
स्यभावप्रसंगाञ्च। अत एव रूपवान् घट इत्यादिप्रतीतीनां नानाः
स्वरूपसम्बन्धाविषयकत्वे गौरवादेकस्य समवायस्य सिद्धिरः

त्यपि निरस्तम् । आधारतयैकयैव निर्वाहे समवायानर्थक्यात् । न चाधारस्वरूपाननुगताधारतयानुगतसमवायस्य कथं निराकर-णिमिति वाच्यं, तस्या अतिरिक्ताया अनुगतत्वात् । अन्यथा गुः णादाविष गुणाद्यन्यत्विविधिष्टसत्ताधारतापत्तेः ।

यज्ञ तन्तुषु पटः समवेतः पटे रूपं समवेतिमित्यादिमत्यक्षः मेव समवाये मानमित्युक्तम्—

तदिष न । नित्यसम्बन्धत्वादिरूपसम्बायत्वस्य प्रसक्षाः विषयत्वेन तदनुरोधेन समवायसिद्ध्यसंभवात् । सम्बन्धः विषयकप्रतीतेराधारत्वेनैव निर्वाहात् । समवायश्चदप्रयोगमात्रस्य 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव'(१) इति बन्मिकितार्थन्वेनोः पपत्तेरित्याहुः—

अत्रोच्चते — घटो रूपवानित्यादिप्रतीतयः आधारतान्यसम्बन्धगोचराः, विशिष्टप्रतीतित्वात्, दण्डी पुरुषः कुण्डे वदरिमत्यादिप्रतीतिवादित्यनुमानमेव समवाये प्रमाणम्। न चाप्रयोजकत्वम्। एवं हि मृत्पिण्डे पटो नास्तीतिवत्तन्तौ पटो
नास्तीति बुद्धेवीरणाय पटाभाववत्ताबुद्धिं प्रति आधारतासम्बन्धेन पटवत्ताबुद्धेः प्रतिबन्धकत्वं वाच्यिपिति तन्तौ संयोगेनापि
पटाभावबुद्धिः प्रतिबन्धकत्वं वाच्यिपिति तन्तौ संयोगेनापि
सम्बन्धेन पटवत्ताबुद्धिः प्रतिबन्धिकति चेत्—
सम्बन्धेन पटवत्ताबुद्धिः प्रतिबन्धिकति चेत्—

न । तथा स्रति पटवद्भूतळिपित्याधारतासंसर्गकज्ञानानन्तरं तन्तुष्विव भूतळे समवायेन पटो नास्तीति बुद्धिन स्यात् । तस्मात्संयोगेन पटाभाववत्ताज्ञाने संयोगेन पटवत्ताज्ञानं समवा-

<sup>(</sup>१) श्रीमद्भगवद्गीता-१-१।

१७ न्या० को०

येन पटाभाववत्ताज्ञाने सक्ष्वायेन पट्यत्ताज्ञानं प्रति प्रति-वन्धकं वाच्यामिति प्रतिबध्यप्रातिबन्धकभावानुरोधेन संयोग इव समवायोऽप्यतिरिक्त आवश्यकः।

न च समवायस्थानाभिषिक्त आधारताविशेष एवास्त्विति वाच्यं, अस्माभिस्संयुक्तसमवाय्यधिकरणयोः पदार्थान्तररूपाया आधारताया अप्येकत्वाभ्युपगमात् । तस्यामवान्तरवैलक्षण्यक-ल्पने च समवायो नास्त्येव कल्वहपर्यवसानात् ।

वस्तुतस्तु तन्तुनाशात्तद्गत्रूष्णिदिनाशानुरोधेन कालिकवि-शेषणतासम्बन्धेन तन्तुनाशवत् तन्तुसमवेतनाशत्वावान्छिन्नं प्रति तन्तुनाशस्य स्वप्रतियोगिसमवेतत्वसम्बन्धेन कारणता वाच्या। तद्भटकत्याऽतिरिक्तसमवायसिद्धिरावश्यकी। अन्यथा समवा-यस्थाने आधाराधेयभावनिवेशे तन्तुनाशात्तद्भतपटक्ष्पादिकर्म-णां नाशवत्संयुक्तघटादिनाशापत्तेर्दुवरित्वात्। शेषं दर्शितदिशा-ऽवसेयमिति दिक्।

अत्र भट्टा:-अत्र घटः अयं घटः घटे नीलं नीलो घट इत्यादिः भट्टमते समवा- प्रतीत्या जातिगुण।दीनां व्यक्तेश्च भेदाभेदसिद्ध्याः यविचारः। भेदसिहण्वभेदरूपं तादात्म्यं सिद्धम्। तथा च तेनैव समवायकार्यनिर्वाहे उक्तदोषाभावे चातिरिक्तसम्वाये प्रमाणाभाव इत्याहुः।

अत्र नैयायिकाः — भेदाभेदयोः परस्परिवरहरूपतया वि नैयायिकमते समवा- रुद्धत्वेन गुणगुण्यादेस्तदसम्भवेन तादात्म्याः यविवारः। सम्भवः। न च पाकरक्ते माक् इयामेऽपि पाकोत्तरमिदानीमयं न इयामः, माक् न रक्तः, दृक्षो मुळे न कपि-संयोगी किंत्वग्रे इति मतीतेर्भेदाभेदयोर्ने विरोध इति वाच्यम्। अव्याप्यदृत्तीनां तेषामेकावच्छेदेन विरोधानपायात्। अत एव प्रमाणवाद:

पत्पक्षकी स्तुभः।

239

कालदेशाद्यबच्छेदेनैव तत्र भेदमत्तामतीतिरिति तत्र घटोऽयं न इयामः, ब्रुक्षो न किपसंयोगिति न मतीतिः, किंत्विदानीमयं न इयामः, मूळे नायं किपसंयोगित्येवानुभवः। न हात्र तथा। नीलो घटः, घटस्य नीलिमित्यादिभेदमतीतिसमकालिकाभेदमतीतावः च्छेदकाभावात्।

किश्च भेदाभेदवादे नीलो घट इतिवन्न नीलो घट इति।

प्रमहत्त्व भेदाभेदः पाकान्नीलनाशे घटो नष्ट इत्यादिमतीत्यापत्तः।

विचारः एवं घटवदूपस्य त्वरग्राह्मताया क्ष्वबद्धटादेस्त्वः
गग्नाह्मतायाद्यापत्तिर्दुर्वारा। न चात्यन्तभेदे घटः पट इत्यादेरः
त्यन्ताभेदे घटो घट इत्यादेश्च सामानाधिकरण्यस्यादर्शनात् भेदाः
भेदस्वीकार इति बाच्यम्। घटो नीलिमा घटो नीलं क्ष्पिमिः
त्याद्यननुभवात्। घटो न क्षं क्षं न घट इत्याद्यनुभवाच्च ।
तस्माद्गुणगुण्यादेभेद एव युक्तः। न चैवं नीलो घट इत्यस्य
कथमुपपत्तिरिति वाच्यम्। अभेदोपचारेण गुणवचनेभ्यो मतुपो
लुगिष्ट इत्यनुद्रासनसिद्धया नीलपदस्य नीलक्ष्यविति निक्दलः
क्षणया बोपपत्तेः। युज्यते चैतत् । अन्यथा विशिष्टाभेदस्थले
विशेषणाभेदे दण्डपुरुषादीनामिष पुरुषे दण्डः दण्डी पुरुष इत्यादि मतीत्या भेदाभेदस्वीकारे दण्डी पुरुष इत्यादिवन्नीली घट
इत्याद्यापत्तेरित्यादुः।

अत्र भद्दानुयायिनो नव्याः-यथा भेदाभेदविरोधाङ्गीभट्टानुयायिनो नव्याः कारेऽपि घटपटादेभेदा निरविच्छना एव
भेदाभेदविचारे विरोधिनः, संयोगिक्यामरक्तभेदाश्च घटादौ
सावाच्छना एव विरोधिन इति प्रतीतिवलात्कल्पते, तथा
नीलो घट इत्याद्यभेद्रपतीतौ सत्यामेव घटे नीलिमित्यादिभेदः

मतीतेरयं भदोऽभेदाविरुद्ध एवेति कल्प्यते। न चाभेदो भेदाभा-वः। स च मितयोगितावच्छेदकरूप एवेति । तस्य व्याप्यद्यक्ति-स्वे निरविच्छिन्नस्यैव विरोधिता। अव्याप्यद्यक्तित्वे च साविच्छ-ना। अत्र च नील्लभेदाभावो नील्लं घटभेदाभावो घटत्वं तयोः परस्परभेदाविरोधे घटो रूपं नीलिमेत्याद्यापित्तिरिति वाच्यम्। घटे रूपनीलिमाद्यभेदमत्ययापादने नीलो घट इत्यादिमतीते-रुद्वेनष्टापत्तेः। ताद्दशशब्दमयोगापादनस्य च तवापि लक्षणया नीलो घट इत्यादिवत दुर्वारत्वात्।

वस्तुतस्तु घटो नीलिया घटो रूपमितिशब्द्ययोगी घटः कल्याः नीलं रूपमितिशब्दमयोगवत् रूपात्यन्ताभेद्येव बोध-यतीति। तदभावान्न युज्यते । घटो न रूपं नीलिमावेति प्रतीत्याभे-दस्याप्युपगमात् । नीलो घट इति शब्दप्रयोगस्त भेदाभेदरूपं तादात्म्यं वोधयतीत्यत्र शब्दस्वभाव एव शर्णम् । न च रूप-स्य घटात्यन्ताभेदोऽपि स्यादेव घटात्यन्ताभिन्नघटाभिन्नत्वा-दिति वाच्यं, विलक्षणघटसामग्रीजन्यत्वस्यैव घटात्यन्ताभेदे प्र योजकत्वात् । अन्यथां रूपाश्रयसमवेतत्वेन घटैकत्वस्यापि रू. पत्वापत्तेः । अत एव पाकाद्रूपनाशेऽपि न घटनाशः । पाकस्य घटनाशाहेतुत्वात् । अन्यथा वह्निसंयुक्तसमवायाविशेषेण तवाः पि पाकादूपनाशे घटगतसंख्यापरिमाणादेवेटस्य च नाशापत्ते. र्दुरुद्धरत्वात् । रूपस्य घटाभिन्नत्वेन त्वगिन्द्रियग्राह्यत्वेऽपि रूपः त्वादेस्तदग्राह्यत्वान्त्र नीलो घट इति त्वाच्यत्यक्षं त्वगिन्द्रिययो-ग्यस्यैव त्वचा ग्रहणात् । न च रूपत्वादेस्त्वागिन्द्रिययोग्यत्वमिप स्यादिति वाच्यं, त्राह्मणत्वादेः प्रतिनियतविशुद्धमातापितृजन्यः त्वादि इपव्यञ्जकव्यंग्यत्वव त्तेषामपि प्रतिनियत चक्षुरादीन्द्रियः व्यंग्यत्वोपगमात् । अन्यथा योग्यव्यक्तिवृत्तिधर्मत्वेनैव योग्यत्वे प्रमाणवादः ]

प्रत्यक्षकौस्तुभः।

233

गन्धादेश्वाक्षुषत्वस्य गुरुत्विस्थातिस्थापकादेः (१) प्रयक्षत्वस्यात्यापत्तेः । तस्पादनुभवानुसारेण कस्य चिदिन्द्रियस्य किंचिः
द्योग्यं किंचिच्चायोग्यमितिकल्पनमान्वश्यकम् । अत एव पिरः
माणस्य तद्गतमहत्वाचान्तरजातीनां वा ग्रहे दुर्त्वदोषस्य प्रतिबन्धकृत्वं तद्भावस्य कारणत्वं चतुष्ट्यसान्निकर्षस्य (२) वा हेतुत्वं न
तु गुणान्तरस्य ग्रहेपीति सर्वसिद्धमुपपद्यते । एवं च गुणगुण्यादेभेदाभेदौ युक्तावेव । तावेव च तादात्म्यम् । तेनैवोपपत्तौ न
पृथक् समवायः कल्प्यो गौरवात् मानाभावात् । तत्कार्यस्य तादात्स्यनैवोपपत्तेरिति वदन्ति ।

अथ कः पुनरयं समवाय इति चेत्-

अत्राहु:-अयुत्तिद्धयोराधाराधेयभावानियामकः सम्बन्धः
समवायलक्षणं न्या- समवायः(३) । अयुत्तिद्धत्वं च विशेषणताः
यवैशेषिकमते साक्षात्सम्बन्धेन खाश्रयाश्रयिभावव्याप्यस्वोः
भयकालकत्वम् । तन्तुपटादीनां यो यः कालस्तदा तेषामाश्रयाश्रथिभावनियमेन तदुभयकालस्य तद्व्याप्यत्वमस्तीति लक्षणसमन्वयः।

नन्देवं तुरीपटादीनामिति न तत्रातिप्रसंगः । पटोत्पत्तिपूर्वे तन्तुसत्वात्तदानीमाश्रयाश्रायभावास्त्वेनासंभववारणायोः
भयोति, चक्रघटपोरुभयोर्थो यः कालस्तदा यर्तिकचिदाश्रयाश्रयिभावसत्वादितिप्रसंगवारणाय स्वेत्युक्तम्। वायुक्तपाभावादीनाः
मयुतसिद्धत्ववारणाय विद्याषणतान्यसम्बन्धेनेति । अत एः

<sup>(</sup>१) अन्यथाकृतस्य पुनस्तद्वस्थापाद्कः संस्कारविशेषः।

<sup>(</sup>२) चतुष्टयसिक्तको यथा-इन्द्रियावयवैः श्रर्थावयविनां, इन्द्रि-यावयविना श्रर्थावयवानां, इन्द्रियावयवैः श्रर्थावयवानां, इन्द्रियावय-विना श्रर्थावयविनां सिक्तिकर्षे इति ।

<sup>(</sup>३) परस्परोपसंश्लेषो भिन्नानां यत्कृतो भवेत् । समवायः स विज्ञेयः स्वातन्त्रयप्रतिरोधकः-इति प्राचीना कारिका ॥

वेदानीं पट इह पट इसादिमतीसा कालदिशोर्यावत्पटादिसत्वमाश्रवाश्रविभावसत्वात्पटादेः कालदिशोरयुतसिद्धत्वापत्तिरिसपि
निरस्तम् । तेषां कालिकदैशिकविशेषणताया एव सम्बन्धत्वेन
विशेषणतान्यसम्बन्धेनाश्रयाश्रविभावविरहात् । घटोत्पत्तिपूर्वमारभ्य तन्नाश्चपर्यन्तं चक्रसंयुक्तकपाले जातघटस्य यावत्सत्वं चक्रेण
स्वसंयुक्तकपालसमवेतत्वरूपपरंपरासम्बन्धेनाश्चवाश्चिभावसत्वादितिमसंगवारणाय साक्ष्मात्सम्बन्धेनोति । न चैवमपि चक्र
एशोत्पन्नविनष्टघटस्य चक्रेण सह भाण्ड एव नवीनोत्पन्नविनष्टः
खण्डजलस्य भांडेन सह भूतल एवोत्पन्नविनष्टखण्डपटस्य भूतः
लेग तहायुतसिद्धत्वापत्तिः । विशेषणतान्यसाक्षात्सम्बन्धेन
संयोगनाश्रयाश्चायभावसत्वादिति वाच्यम् । घटाद्यत्पत्तिसमये
तत्संयोगाभावेन तदा तेन सम्बन्धेनाश्चयाश्चिमावविरहेणादोः
पात् । प्राचस्तु—

तानेनायुतासिद्धौ द्वौ विज्ञातन्यौ ययोर्द्धयोः। अनश्यदेकमपराश्चितमेनानतिष्ठते। (१)

तथा चात्रयवावयिनौ गुणगुणिनौ क्रियाक्रियावन्तौ जातिन्यक्ती विशेषानित्यद्रन्ये चेत्येतावेवायुतसिद्धाविति फल्तिम् ।
तल्लक्षणं च-ययोरेकं स्वनाशपूर्वक्षणप्रद्यन्तमप्राश्रितमेव तिष्ठः
ति तत्त्वम् । तन्तुनाशात्पटनाशस्थले नाशक्षणे पटोऽनाश्रित एवावातिष्ठत इति तदा पटो न तन्वताश्रित इति तत्र लक्षणगमनाय
स्वनाशपूर्वक्षणपर्यन्तिमित्युक्तमित्याहुः—

तिचन्त्यम् । जातेर्नित्यत्वेन जातिच्यक्तोर्च्याप्तेः । एवपी-व्यरतज्ज्ञानयोरात्मात्मत्वयोर्नित्यद्रच्याविशेषयोरुभयोर्नित्ययोः स्वनाशामसिद्धाऽच्याप्तिः । घटस्य नाशपर्ययन्तं दिक्कालयोः सः

<sup>(</sup>१) कारिकेयं केशविमश्रीस्तर्कभाषायामुद्धृताऽस्ति ।

प्रमाणवादः ] प्रत्यक्षकोस्तुभः।

386

स्वात्तयोरात्मस्रुखमागभावयोश्चातिव्याप्तिः ।

अपरे तु नित्यः सम्बन्धः समवायः । संयोगवारणाय नि-त्य इति । गगनादिवारणाय सम्बन्ध इति ।

नन्वाधिकरणाभावयोः स्वरूपातिरिक्तसम्बन्धानभ्युपगमेन नित्यात्मकस्व इपसम्बन्धेऽतिन्याप्तिः । न च संयोगसमवायाः न्यतरत्वक्षपसम्बन्धत्वस्य विवक्षणान्न दोष इति वाच्यम् । तथा सति समवायत्वघटकीभूतसम्बन्धत्वज्ञाने समवायत्वज्ञानम् । समवायत्वज्ञाने च निरुक्तान्यतरत्वरूपसम्बन्धत्वज्ञानमिति ज्ञ प्तावन्योन्याश्रयापत्तेः। न च सम्बान्धिभिन्नत्वमप्यधिकं निवे श्वनीयमिति वाच्यं, सर्वस्यापि यत्किचित्सम्बन्धित्वेन सम्बन्धिः भिन्नत्वस्यामसिद्धेः। न च स्वसम्बन्धिभिन्नत्वं निवेशनीय-मिति वाच्यं, समवायस्यापि स्वात्मकस्वरूपसम्बन्धसम्बन्धिः खेनासम्भवादिति चेत् —

न । नित्यपदस्य स्वाश्रयपतियोगिकान्योन्याभावासमाना-धिकरणधर्मवत्वरूपतया सम्बन्धपदस्य च भावविभाजकोषा-धिमत्वपरतया स्वाश्रयपातियोगिकान्योन्याभावासमानाधि-करणभावविभाजकोपाधिमत्वं समवायत्वमिति पर्यवसानात् ।

समवायस्यैक्येन समवायत्वस्य स्वाश्रयमातियोगिकान्योः न्याभावासमानाधिकरणत्वेन भावविभाजकोपाधित्वेन च नामः संगः। तद्व्यक्तित्वमादायातिपसंगवारणाय विशेष्यम्। द्रव्य-त्वादिकमादाय तद्वारणाय विशेषणमिति पाहुरिति दिक्।

तस्पात्समवायाभावयोर्प्रहे विशेषणतासन्निकषे इति सिद्धम्। सा च विश्वेषणता द्विविधा-इन्द्रियाविशेषणता, तत्सम्बन्ध-विशेषणता-विशेषणता च। तत्र श्रोत्रे शब्दाभावग्रहे आद्या। विभागः अन्त्या च संयोगादिपंचान्यतमसम्बन्धभेदेन

भिन्ना । तत्र (१)भूतलादौ घटाद्यभावग्रहे संयुक्ताविशेषणताः (२)शुक्तादिरूपे नीलत्वाद्यभावग्रहे संयुक्तसमवेन्तिकोषणताः (३)नीलत्वादावभावग्रहे च संयुक्तसमवेन्त्रमवेन्तिविशेषणताः (४)ककारादौ खत्वाद्यभावग्रहे सम्बन्धितिविशेषणताः (५)खत्वादौ गत्वाद्यभावग्रहे समवेन्त्रसमवेतिविशेषणतेति बोध्यम् । न च घटाभावादौ पटो नास्तीत्यादिप्रत्यक्षानुरोधेन विशेषणविशेषणताऽपि भिन्नास्यादिति वाच्यं, अभावाधिकरणकाभावस्यातिरिक्तस्यानंगीन्वरात्। अभावत्वप्रकारकप्रतीतेरिधकरणनैवोषपत्या तत्र तन्स्याधिकरणरूपत्वादिति सिद्धान्तात्।

वस्तुतस्तु समबाये घटाद्यभावमत्यक्षाद्यनुरोधेन विशेषणः ताया अपि भिन्नत्वमावश्यकमेवेति ध्येयम् ।

अत्र प्राभाकराः - विशेषणताया अभावग्राहकत्वमसंगतम्, अभावस्यातिरिक्तत्विचारः अभावस्याधिकरणाद्यात्मकतया तः प्राभाकराणां मते अभावग्राहकः द्वाहकसन्निकर्षेससंयोगादिभिरेव तद्वः विशेषणतासम्बन्धविचारश्च हसंभवादिति वदन्ति । तेषां चायमाः श्वाय उन्नीयते — भूतलादिकपाधिकरणेनैवाभावव्यवहारोपपत्ताः वितिरक्ताभावे मानाभावात् । अधिकरणातिरिक्ताभावस्वक्रपस्य दुर्वचत्वाच नातिरिक्तोऽभावः । तथा हि — न तावत्कपालाः द्यधिकरणकेतिरिक्ते घटादिध्वंस प्रमाणमस्ति । कपालाद्यतिः रिक्तघटादिध्वंसस्याननुभवात् । तदुक्तं —

दृष्टस्तावद्यं घटोऽत्र च पतन् दृष्टस्तथा सुद्गरो दृष्टा खर्परसंदृतिः परिमतोऽभावो न दृष्टः परः॥ तेनाभाव इति श्रुतिः क निहिता किं चात्र तत्कारणं स्वाधीना कछशस्य केवलमियं दृष्टा कपालावली ॥ इति यत्त्रकः 'अधिकरणातिरिक्तध्वंसानंगीकारे मोक्षस्यामाध्य-अधिकरणातिरिक्ताभाव त्वापात्तः तस्यात्यन्तिकदुःखध्वंसरूप-स्वीकारे मोक्षे आपत्तिः तया तस्य चात्मरूपतया निसत्वेना-साध्यत्वा'दिति—

तत्तुच्छम् । नित्यसुखाभिन्यक्तरेव मोक्षत्वोपगमात् । भवतु वा आत्यन्तिकदुःखध्वंसस्य मोक्षत्वं तथाऽपि न क्षतिः । मोक्षस्यात्मक्षपतया नित्यत्वेऽपि मोक्षत्वावच्छिन्नाधिकरणताः या एव साध्यत्वोपगमात् । नैयायिकमतेऽप्यधिकरणताया अनिरिक्तत्वात् ।

वस्तुतस्त्वात्मरूपस्य मोक्षस्यात्मत्वेनासाध्यत्वेऽपि दुःख-ध्वंसत्वेन साध्यत्वोपगमान्न दोषः। अत् एव घटादिध्वंसस्य कपालादिरूपतया सुद्रस्पातादिसामग्रीसाध्यत्वानुपपत्तिः क-पालादेः सिद्धत्वादित्यपि निरस्तम् । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पटादेः स्वसामग्रीसाध्यत्ववद्यिकरणात्मकघटादिध्वंसस्यापि ता-भ्यां घटादिध्वंसत्वेन सुद्रस्पातादिसामग्रीसाध्वत्वोपगमेनादो-षात्। तस्माद्ध्वंसो नातिरिक्तः।

एवं प्रागभावेऽप्यधिकरणातिरिक्ते प्रमाणाभावः । उत्पत्तेः प्रागभाविवारः पूर्वे कपाछादौ घटो नास्तीत्यादिपतीतेः कः पाछाद्यधिकरणैरेवोपपत्तेः । इहेदानीं घटप्रागभाव इत्यादिपत्यः यस्य च स्ववासनामात्रकल्पितत्वेन तदसाधकत्वादिहेदानीं घटो भविष्यतीत्यादिपत्ययस्य चोत्पत्स्यते भविष्यतीसनयोः समानविष्यकत्वेन भविष्यत्काछीनोत्पत्तिमत्वविष्यकत्वात् । अभावत्वं विनाविद्यत्तिपदार्थविभाजकोपाधित्वात्, भावत्ववदिः त्यनुमानस्य चाप्रयोजकरवेन तदसाधकत्वात् ।

अधेकस्माद्विसंयोगात् रूप्रसादेरूत्पत्तौ कार्यभेदार्थं मा-१८ न्या० कौ० गभावोऽङ्गीकार्यः । तत्र समवायिकारणासमवायिकारणयोरभे देन तद्भेदस्य कार्यभेदानिर्वाहकतया प्रागभावरूपानिमित्तकारः णाभेदस्यैव कार्यभेदनिर्वाहकत्वादिति चेत्—

न । तत्र विह्मसंयोगानां भेदकरपनेन तद्रूपासमवायिकारणः भेदेनैव रूपरसादिकार्यभेदिनिर्वाहात् । आवश्यकं च रूपादीनां परस्परवैछक्षण्यप्रयोजकतया तद्भेदकरपनम् । अन्यथा सरुक्षः णानां बहूनां घटादीनां प्रागभावभेदेऽप्यवैद्यक्षण्येन प्रागभावभेद् दस्य वैद्यक्षण्याप्रयोजकतया रूपादीनां परस्परवैद्यक्षण्यानुपपत्तेः।

वस्तुतस्तु रूपादिमित भाविरूपादिपागभावसत्वेन तदापः चिवारणाय रूपादौ रूपत्वादिना प्रतिबन्धकतामुपेत्य रूपत्वावः चिछन्नं प्रति रूपत्वाद्यविष्ठनाभावस्य रूपादिनाइयशक्तिविशेषः स्य वा कारणत्वमवद्यं वाच्यमिति। तत एव रूपादीनां परस्परं वेळक्षण्यस्य भेदस्य च निर्वाहेन प्रागभाविसिद्धिः।

अथ वटत्रयादिविषयकापेक्षाबुद्ध्या द्वयोस्तित्वादोस्तिच-तुरादिषु च द्वित्वस्य वारणाय प्रागभावोऽवश्यमङ्गीकार्यः । न च द्वयोरपेक्षाबुद्ध्या द्वित्वं त्रयाणां तथा त्रित्वं जन्यत इत्या चभ्युपगमानिवीह इति वाच्यम् । द्वित्वात्रित्वाद्युत्पत्तेः प्राक् द्वयोः त्रयाणामित्यस्यैवासम्भवादिति चेत्—

न । एकत्वादिसमकालमेव दित्वाद्युत्पत्तेरङ्गीकारेण दित्वाः देरपेक्षाबुद्धिव्यंग्यत्वमात्रस्याङ्गीकारात् । अन्यथा सर्वत्र व्यञ्जाकानां व्यंग्यजनकत्वापत्त्या व्यंजकत्वोच्छेदापत्तेः । मतिपुरुषं तत्तदपेक्षाबुद्धिजन्यानन्तदित्वादिव्यक्तीनां कल्पने महागौरवेण दित्वादेरपेक्षाबुद्धिव्यंग्यतायां लाधवाच ।

अस्तु वा द्वित्वादेरपेक्षाबुद्धिजन्यत्वं तथापि न क्षतिः। द्वित्वादिनामुपळक्षणतया द्वित्वादिकारणतावच्छेदकत्वोपगमेन

द्वित्वे एकत्वद्वयस्य त्रित्वादौ एकत्वत्रयादेरसमवायिकारणत्वो-पर्गमेन द्वित्वाद्युत्पत्तिनियमिनर्वाहात् । गुणेऽपि द्वित्वादेर्बुद्धिः विशेषविषयत्वरूपस्य सर्वेरेवाङ्गीकारात् ।

यत्तु सहस्रतन्तुकपटस्य तेष्वेव तन्तुपूत्पत्तिनीन्यत्रेति निय
मिनवीहाय प्रागभावोऽवश्यप्रपेयः । तन्तुनां तत्तंयोगानां च

तादात्म्येन समवायेन च तत्पटानधिकरणतन्तुष्विप सत्वेन त
न्तुत्वेन तन्तूनां तादात्म्येन हेतुत्या विजातीयतन्तुसंयोगत्वेन

तत्संयोगानां च समवायेन हेतुत्या च ताद्दशनियमानिवीहात् ।

न च समवायेन तत्पटोत्पत्ती सहस्रतन्तूनां तत्तत्तन्तुत्वेन तादा
त्म्येन तत्तत्संयोगव्यक्तीनां तत्तत्संयोगत्वेन समवायेन वा हे
तुत्या निर्वाह इति वाच्यं, सहस्रतन्तुकपटस्य समवायेन सहस्र
तन्तुष्वेवोत्पत्त्या तत्र कस्यापि सहस्रान्तर्गततन्तोस्तादात्म्येन प्र
त्येकद्विमात्रनिष्ठानां तत्संयोगानां च समवायेनासत्वाद्व्यभिचा
रापत्तेः । तस्मात्त्पटं प्रति तत्पटप्रागभावस्य तत्प्रागभावव
त्वेन तत्तत्त्वनां वा प्रथक्कारणत्वमावश्यकिति प्रागभावसि
द्विरिति—

तदसत् । तत्पठन्ति तावत्तन्तुनिष्ठसहस्रत्वसंख्यायास्ताद्यः संख्याविशिष्ठतन्तुत्वेन वा कारणतयेवानतिमसङ्गेन तदासिद्धेः ।

एतेन समवायेनान्यतरकर्मजसंयोगविभागौ प्रति कर्मणो हेतुत्वं सर्वसिद्धम् । तत्र च कारणतावच्छेदकसम्बन्धो न सम-वायः। कर्मशून्येऽप्युत्तरदेशादौ संयोगाद्युत्पत्तेव्यभिचारात्। ना-पि काल्ठिकसम्बन्धः । स्वसमानाधिकरणद्रव्यत्ववन्वं वा । तथा सथेकद्रव्ये कर्मद्शायां द्रव्यान्तरेऽपि तदापत्तेः । आद्ये गग-नादिसंयोगे व्यभिचाराच । न च कर्मवद्द्रतित्वविशिष्टसमवा-येन संयोगादौ समवायेन कर्मणो हेतुत्वान्न दोष इति वाच्यं,

भाव्युत्तरदेशोत्पत्तिकर्मकालीनसंयोगे व्यभिचारवारणात्। न च प्रतियोगितासम्बन्धेन संयोगं प्रति कर्मत्वेन हेतुता । प्रति योगितात्मकविलक्षणसम्बन्धश्च कर्षवत्येव नोत्तरदेशेऽपीति न व्यभिचार इति वाच्यम् । उत्तरदेशव्याष्ट्रतताद्दशविलक्षणसम्ब-न्धे मानाभावात् । यत्तु स्वाव्यवहितोत्तरक्षणोत्पत्तिकत्वस्वसाः मानाधिकरण्योभयसम्बन्धेन कर्पात्रीशिष्टसंयोगं प्रति कर्पणो हेतुत्वान दोषः । एवं च संयोगजसयोगे व्यभिचारस्यै-तावतैव वारणात् कर्मजन्यतावच्छेदकतया जातिविशेषोऽपि न कल्प्यत इति लाघवमपीति । तत्रानेकाननुगतपदार्थघाटिताच्य वहितोत्तरत्वस्य सम्बन्धत्वे मानाभावात् । धूमालिङ्गकत्वादिकं विशिषयिता विशेषात्मकं निवेद्यैवानुभितिपरामर्शयोः कार्यकाः रणभावस्योपपादनसम्भवात् । तस्मात् स्वप्रागभावाधिकर्णीः भ्रतस्वाधिकरणक्रियाविशिष्टसमवायः कार्यतावच्छेदकसम्ब न्यः । संयोगत्वं च कार्यतावच्छेदकं स्वपागयावाधिकरणत्वम् । स्वाधिकरणत्वं च कालिकसम्बन्धेन । तादशसम्बन्धेन च संयोगो नोत्पद्यते। उत्तरदेश इति न व्यभिचारः। यत्र संयोगोत्पत्तिसमः कालमेवोत्तरदेशे क्रियोत्पत्तिस्तत्र व्यभिचारवारणाय स्वमाग भावाधिकरणत्वम् । क्रियाविशेषणं विनष्टक्रियामादाय व्य भिचारवारणाय स्वाधिकरणत्वं क्रियाविशेषणम् । आश्र-यनाशानाश्यकर्षण उत्तरसंयोगमात्रनाश्यतया स्वजन्यसं योगकाछे क्रियासत्वस्यावश्यकतया सर्वेषापेव संयोगानां कालिकविशेषणतया स्वजनकी भूतक पीण हत्ते कस्य चिद्प्य-संग्रहः । एवं विभागस्थळेऽप्युह्मम् ।

वस्तुतस्तु समवायेन संयोगं प्रति स्वजन्यसंयोगप्रागभावः वत्तासम्बन्धेनैव कर्मणः कारणता वाच्या। जन्यत्वं चातिरिक्तम-

खण्डोपाधिकपं वेति नानेकपदार्थघाटितस्य सम्बन्धत्वानुपपातिरिति प्रागभावसिद्धिर्द्वारेत्यपि निरस्तम् । संयोगिवक्षेषं प्रत्यपि द्रव्यविद्योपनिष्ठाद्वित्वसंख्यायास्ताद्दशसंख्याविद्याष्ट्रव्यविद्योपस्य वा हेत्तयवाव्यिभचाराद्दनित्रसंगाच । एवं च कर्मणः कालिकसम्बन्धघटितसामानाधिकरण्यप्रत्यासस्यैव हेत्ता वाच्येति
न तित्सद्धिः ।

के चित्तु समवायेन विजातीयसंयोगं मति समवायेनैव कर्मणो हेतुत्वस्। न चोक्तव्यभिचारः। वस्यमाणरीत्या तदभावात्। तथा हि स्वव्यवहितपूर्वक्षणावच्छेदेन कार्यतावच्छेदकावाच्छन्नयार्देकचिद् व्यक्तयधिकरणीभृतयावद्व्यक्तिष्ठात्तिकाभावप्रतियोगितावच्छेदक-भेदकूटवत्कारणतावच्छेदकधर्मवत्वक्षपव्यापकत्वमेव कारणताघ-टकम्। इत्थं च स्वाव्यवाहितपूर्वभणावच्छेदेन तादशयत्किाचिद्वय-क्तपंचिकरणीभूतयावद्व्यक्तिषु कारणतावच्छेदकावच्छिन्नाभावः वत्वपेव व्यभिचारः। न च तादशव्यभिचारः प्रकृते सम्भवति। क्रियाधिकरणस्यापि तादृशयावदन्तर्गतत्या तत्र संयोगाव्यव-हितपाक्षणावच्छेदेन क्रियाभावासत्वात् । अथैवं द्रव्यचास्त्रषा-दिकं प्रति चक्षुःसंयोगादिहेतुतायां कार्यतावच्छेदककारौ द्रव्यवि-पयकत्वादेः कार्यतावच्छेदकसम्बन्धीभूताविषयतायां द्रव्यवृत्तिः त्वादेवी निवेशी निरर्थकः। शुद्धविषयतादिप्रत्यासत्या शुद्धचाक्षु-पत्वादीनां जन्यतावच्छेदकत्वेऽपि निखिळानामपि चाक्षुपव्य-क्तीनामबञ्चमेव द्रव्यादिविषयकतया द्रव्यादेरि तादशयाबद-न्तर्गततया तत्र च चक्षुःसंयोगाद्गिमवद्यं सत्वेनोपदर्शितव्य-भिचारासम्भवादिति चेत्-इष्टवेव तदस्माकम् ।

वस्तुतस्तु कार्यतावच्छेदकादिभेदेन कारणताभेदस्यावश्य-कतया तत्स्थळीयकारणतायां यावदर्थव्यापकतानिवेशे गौरवा- त्तामिनिवेश्य कारणता निर्वचनीया। तत्र व्यभिचारवारणाय त-निवशनमावश्यकम् । अत्र चानन्यगतिकतया यावस्वनिवेश इत्याहुः।

अन्य तु सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन कर्मत्वेन कारणता।
तादात्म्यसम्बन्धेन संयोगत्वेन कार्यता। एवं च कर्मग्रुन्योत्तरदेशे
न व्यभिचारस्तस्य कार्यतावच्छेदकतादात्म्यसम्बन्धेन कार्याः
सम्बन्धित्वादित्याहुः—

तदसत्। तादात्म्येन कार्यसम्बन्धिनि स्वस्मिन् स्वाच्यव-हितपूर्वक्षणावच्छेदेन विद्यमानामावाप्रसिद्ध्या तादात्म्यस्य का-यतावच्छेदकसम्बन्धत्वे कारणत्वस्यैवानुपपत्तेः। अवच्छेद्याधि-करणासम्बद्धस्यावच्छेदकत्वाभावात्। न च कार्याव्यव-हितपूर्वक्षणद्यत्तित्वे सति कार्याधिकरणद्यत्तित्वस्याभावे नि-वेशःस्र दोष इति वाच्यं, कार्याव्यवहितपूर्वक्षणे देशा-नतरावच्छेदेन कार्याधिकरणे काळान्तरावच्छेदेन कारणा-भावसत्वेन कारणत्वस्यैवासम्भवेन तथावक्तुमशक्यत्वात्।

अथ तत्वज्ञानिनामदृष्टोत्पात्तेवारणायानन्तानां मिथ्याज्ञानः जन्यवासनानां हेतुत्वापेक्षयाद्यतत्वज्ञानपागभावस्यैकस्य हेतुत्वः करुपने छाघवात्प्रागभावासिद्धिरावश्यकीति चेत्—

न। तथा सित घटादावण्यनन्तानां दण्डादीनां हेतुत्वापेक्षया छाघवेन दण्डादिसमिनयतेकपदार्थान्तरकल्पनापत्त्वा घटादी द ण्डादेरप्यहेतुत्वापत्तेः । न च दण्डत्वादिनाऽनुगतक्त्पाणामनन्तः दण्डादीनां हेतुत्वाच दोष इति वाच्यं, इहापि मिध्याज्ञानजन्य-तावच्छेदकज्ञातिविशेषात्मकवासनात्वेनानुगतेनादृष्टहेतुत्वेनैवोप-पत्तेः । अत प्वोपद्शितापत्तिवारणाय छाघवान्मिध्याज्ञानज-न्यवासनाध्वंस आद्यतत्वज्ञानध्वंसो वाऽदृष्टे प्रतिबन्धकः कल्प्यत प्रमाणवादः ]

## प्रत्यक्षकौरतुभः।

283

इति ध्वंससिद्धिर्दुविरित्यपि परास्तम् । वासनात्वेन हेतुत्वे एव छाघवात् ।

वस्तुतस्तु नैयायिकानां घटस्यैव स्वपागभावध्वंसत्ववत् स्व-ध्वंसपागभावत्ववच मिथ्याज्ञानजन्यवासनानामवाद्यतत्वज्ञान-प्रागभावत्वकरपनसम्भवेन तद्धेतुत्वेऽपि नातिरिक्तप्रागभाव-सिद्धिरिति।

यत्तु प्राधाकराणां ध्वंसप्रागभावानङ्गीकारेऽभावत्वप्रतीतेः
प्रमात्वानुरोधेन प्रतियोग्यतिरिक्तावेव ध्वंसप्रागभावयोः प्रागभावध्वंसाविति स्वसिद्धान्तभंगापत्तिरिति ध्वंसप्रागभावसिद्धिस्तेषामण्यावश्यकीति—

तन्न । आवसाधारणाभावत्वोपगमेनैव तदुपपत्तावतिरिक्त ध्वंसमागभावासिद्ध्योक्तमितयोग्यतिरिक्ताविद्यादेरेकदेशिमतत्वेन स्वसिद्धान्तत्वाभावेन तद्धंगे इष्टापत्तेः । अथ प्रागभावानुपगमे सामग्रीसत्त्वेनोत्पन्नपुनरुत्पादापत्तिः । न चोत्पन्नपुनरुत्पादामसिद्धचा नापत्तिरिति वाच्यम् । एतत् घटाद्युत्पत्तिद्वितीयक्षणो यदि एतद्घटासामग्व्यव्यवहितोत्तरः स्यात्तदा एतत्पटाद्युत्पादवातस्यादित्याकारकापत्तावमिसद्ध्यभावादिति चेत्—

न । समवायेन द्रव्यं प्रति समवायेन द्रव्यत्वेन प्रतिबन्धः कत्वस्य सर्वसिद्धत्वेन उत्पन्नद्रव्यस्यैव प्रतिबन्धकतया तः त्सत्वे पुनस्तदुत्पत्तेरसम्भवात् । अन्यथा भाविखण्डपटस्याः पि प्रागभावसत्वेन महापटवत्यपि तदुत्पत्त्यापत्तेस्तवापि दुर्वाः रत्वात् । न च मम महापटध्वंसस्य खण्डपटहेतुत्वान्न दोष इति वाच्यम् । तथाप्युत्पत्त्यवाळिन्नसमवायसम्बन्धेनैव चर्म् मतन्तुसंयोगादेः पटादिहेतुत्यैवोत्पन्नपुनस्त्पादवारणे प्रागमावासिद्धेः । नचैवमपि धारावाहिकबुद्धिस्थळे प्रथमोः

त्पनस्य चतुर्थक्षणे पुनरुत्पत्तिवारणाय तद्धेतुत्वमावश्य-कम्। तत्र तत्सामग्रन्थाः प्रथमज्ञानरूपप्रातिवन्धकाभावस्य च तत्र सत्वादिति वाच्यम्। तत्र तावत्कालभेकस्यैव ज्ञानस्यान्योत्पत्तौ तत्प्रतिवन्धकतायाश्च लाघवेन स्वीकारात् तस्यानितिरिक्तः प्रान् गुभावः।

एवमत्यन्ताभावान्योन्याभावयोरप्यधिकरणातिरिक्तयोर्माः अत्यन्ताभावान्योन्याभाः नाभावः । भूतले घटो नास्ति घटो न पट वावप्यधिकरणस्वरूपावेव इत्यादिप्रतीतीनामिधिकरणात्मकाभावविः पयकत्वेनेव निर्वाहात् ।

यत्त्रकं घटो नास्तीत्यादिमतीतीनामनन्ताधिकरणाविषयः कत्वे गौरवारलाघवेनातिरिक्तयोस्तयोस्सिद्धिरिति—

तन्त्रम् । निर्धिकरणकाभावपतीत्यभावेन यद्धिकरण मन्त्रभाव्यपदभावप्रतितिस्त्स्यास्तद्धिकरणात्मकतदभावविषयः करवोपगमे गौरवाभावात् । न चेह घटा नास्तीसादिश्चमस्थले पतीयमानघटाभावस्य घटवत्तद्धिकरणानात्मकत्वेनाधिकरणाः नत्रात्मकघटाभावविषयकत्वे विनिगमनाविरहेणानन्ताधिकरणः विषयकत्वेन गौरवं दुर्वारमिति वाच्यम् । तत्र घटवत्तद्धिकरणे घटाभावानात्मके सर्वसिद्धाधिकरणान्त्रस्त्रिच्छाभावत्वस्य श्रः मस्वीकारात् । तस्मादभावचतुष्ट्यस्यापि नाधिकरणातिरिक्तत्वस्

न चाभावस्याधिकरणात्मकत्वेऽभेदेनाधाराधेयभावानुववः तिरिति वाच्यम् । अभावाधिकरणकाभावस्यानितिरिक्तत्ववादिनः स्तवापि घटाभावे घटो नास्तीत्यादौ प्रमेयत्वे प्रमेयत्विमत्यादौ चाः भेदेऽप्याधाराधेयभाववत्पकृतेऽपि तत्सम्भवात् । यदि चैवं घटवः त्यपि भूतळे घटो नास्तीतिप्रतीत्यापत्तिः, तद्धिकरणस्य घटाभाः वानात्मकत्वे घटानयनात् पूर्व घटनयनोत्तरं च तत्प्रतीत्यनापातिः, प्रमाणवादः ]

11

## प्रत्यक्षकौरतुभः।

286

तस्यैकत्वात् । न च तदानीं घटवत्ताज्ञानसत्वे तस्यैव प्रतिवन्धकत्या नोक्तापितः । ताद्द्वाज्ञानासत्वे चेष्टापित्तिरिति वाच्यम् । ताद्द्वाज्ञानासत्वे चेष्टापितिरिति वाच्यम् । ताद्दव्यानासत्वे जायपानायाः ताद्द्वप्रतितिविषयावाधेन प्रमात्वापत्ते रिति विभाव्यते । तदापि न क्षतिः । अभावस्याधिकरणात्म कत्वं परित्यज्याधिकरणाविषयकज्ञानविशेषात्मकत्वोपगमेन घः दकाळीनाधिकरणज्ञानस्य घटाभावानात्मकतया तद्काळीनाधिकरणज्ञानस्य घटाभावात्मकत्वेन चोक्तापत्त्यनापत्त्योरनवकाः वात् । एवं चाभावाधिकरणयोराधाराधेयभावो मोक्षस्य साध्यत्वं चोपपद्यते । न च ज्ञानिवशेषस्याभावत्वे निर्जने देशे बन्धिवच्छेदे तडागादिभ्या जळिनस्सरणं न स्यात् । एवमन्धकारे विचरत् कंटकैन विध्येत । तत्र कस्याप्यधिकरणज्ञानाभावेन ज्ञानिवशेषात्मकज्ञनाभावबन्धविच्छेदतेजोभावात्मकान्धकाराणाः मसम्भवादिति वाच्यम् । तत्रापि कीटादिजन्तूनामधिकरणज्ञानस्य तदानीमपि सत्वेनोक्तदोषाभावात् ।

वस्तुतस्तु तद्धिकरणतत्काळसम्बन्धस्यैवाभावप्रतीतिव्य-वहारानियामकत्वेनीपपत्तौ नातिरिक्ताभावकल्पनम्। मानाभावात्। यथा ह्येकनैव भूतळादिना प्रतियोगी विशेषणं विशेष्य उद्देश्य इसादिस्तत्र तत्र व्यवहारस्तथाऽधिकरणकाळविशेषसम्बन्धेनैव घटो नास्ति घटो नेत्यादिव्यवहारस्याप्युपपत्तिः। एवं चाधा-राधेयभावादिकमपि सुघटमेव । काळसम्बन्धस्याधिकरणे स-व्वात्साध्यत्वाच । तथा च यत्राधिकरणे कदापि न प्रतियोगी यथा हदादौ बह्चादिकं वाय्वादौ रूपादिकं च तत्र तद्धिकरणं तस्य काळसम्बन्धो वा तद्भावः। अन्यत्र तु तद्धिकरणका-लिवशेषसम्बन्ध एव सः। एवं भेदेऽप्यूह्मम्। एवं घटादिपु-विकाळकपाळादिसम्बन्धा घटादिशागभावः। उत्तरकाळविशेष-१९ न्या० कौ०

कपालादिसम्बन्धश्र घटादिध्वंस इति बोध्यम् । न चाधिकर-णादीनां निष्पतियोगिकत्वादभावत्ववित्तिवेद्यत्वाभावाच तियोगिकत्वादिनियतो भावोऽतिरिक्तोऽवश्यमुपेय च्यम् । घटादेघटत्वादिना सप्रतियोगिकत्वाभावत्ववि त्रिवेद्यत्वः योरभावेऽपि घटाभावाभावत्वादिना प्रतीतौ तदुभयसत्ववत् (?) भूतळादेर्भूतळत्वादिना प्रतीतौ तद्रभावेऽपि घटाद्यभावत्वेन बुद्धौ तदङ्गीकारेणोपपत्तेः । इदंत्वादिनाऽष्यभावप्रतित्यनुरोधेन त्वयाप्येवं वाच्यत्वात् । न चाभावस्यानतिरिक्तत्वेऽभावत्वेऽ-प्यातिरिक्ते मानाभाव इति बाच्यम् । आतिरिक्ताभाववादिनाऽपि तद्तुगमाद्यर्थमभावत्वस्यातिरिक्तस्याङ्गीकारात् । घटोऽस्ति न वेत्यादिसंशयादिकोटितावच्छेदकत्वेनाभावत्वस्याखण्डस्यावश्यः मुपेयत्वाच । न चाथावस्याधिकरणादिक्यत्वे हृदो बहुचभाव इत्यादिप्रतीत्यापित्तर्दुर्वारेति बाच्यम् । अतिरिक्ताभावाङ्गीकर्तृपतेः Sपि अभावाधिकरणकाभावस्याधिकरणरूपत्वाङ्गीकारेण पटाभावे घटो नास्तीत्यादिपंतीतिबत्पटाभावो घटाभाव इत्यादिपति तेरुवारत्वात् । इष्टापत्त्यादिसमाधानस्य ममापि स्वचत्वाः दिति दिक्।

प्तेनाभावस्याधिकरणक्ष्यत्वे जलादिक्ष्पगन्धाभावादेर्घाः णेन्द्रियेण प्रत्यक्षानुप्पत्तिर्जलादेर्घाणेन्द्रियायोग्यत्वात् । ज्ञानः क्ष्यत्वे घटाद्यभावस्य चाक्षुष्त्वानुप्पत्तिर्ज्ञानस्याचाक्षुष्त्वात् । कालसम्बन्धक्ष्यत्वे घटाद्यभावस्यातीन्द्रियत्वापात्तिः । कालस्याः तिन्द्रियत्वादिति प्रलिपतमपास्तम् । जलादेर्जलत्वादिना घाणेः न्द्रियायोग्यत्वेऽपि गन्धाभावत्वादिना तदुपगमेन ज्ञानस्य ज्ञानः त्वेनातीन्द्रियत्वेऽपि घटाभावत्वादिना तदुपगमेन कालस्य कालः त्वेनातीन्द्रियत्वेऽपि घटाभावत्वादिना ऐन्द्रियत्वस्योपगमेनाः प्रमाणवादः ]

ù

व

ì.

वि

ŀ

प्रत्यक्षकौस्तुभः।

686

स्माकं षडिन्द्रियवेद्यत्वोपगमेन च दोषासंस्पर्जात् ।

तन्वेतं ध्वंसप्रागभावानङ्गीकारे आद्यत्वच्यस्तववर्तमान्तवभविष्यत्वातीतत्वपूर्वत्वोत्तरत्वानामनुगतानिवर्चनमशक्यम् । तथा
हि स्वाधिकरणक्षणध्वंसानिधिकरणत्वे सति स्वाधिकरणकालत्वमाद्यत्वम् । उत्तरस्य पूर्वस्य च वारणाय क्रमेण विशेषणद्वयम् ।
विषयतथा स्वाधिकरणज्ञानादेर्वारणाय कालत्वं कालिकविशेषणत्वाऽधिकरणत्वपापकम् । स्वाधिकरणक्षणपागभावानधिकरणत्वे सति स्वाधिकरणत्वं स्वदृत्तियावद्ध्वंसाविशिष्टस्वसमवायत्वं
वा चरमत्वम् । उपान्त्यपर्यन्तस्य नाशोत्तरस्य च वारणाय पदद्वयम् । स्वध्वंसपागभावानधिकरणसमयसम्बन्धो वर्त्तमानत्वम् । वर्त्तमानपागभावपतियोगित्वं वर्त्तमानक्षणध्वंसाधिकरणक्षणोत्पत्तिमत्वं वा आविष्यत्वम् । वर्त्तमानक्षणध्वंसाधिकरणक्षणोत्पत्तिमत्वं वा आविष्यत्वम् । वर्त्तमानध्वंसाधिकरणक्षनितत्वम् । तत्पागभावाधिकरणकालत्वं तदुत्पत्तिकालिनध्वंसपतियोगिकालद्वत्तित्वं वा पूर्वत्वम् । तद्ध्वंसाधिकरणकालत्वमुत्तरत्वम् । एतेषां च ध्वंसप्रागभावघितत्वेन तदनङ्गीकारे कथमपि न निर्वाह इति चेत्—

न । एतेषां प्रकारत्वाविशेष्यत्वप्रतियोगित्वाभावत्वध्वं स्ववदितिरिक्ताखण्डोपाधिक्षपत्वाभ्युपगमात् । अन्यथा ध्वं सप्रागभावाङ्गीकारेऽपि प्रागभावादिसमये घटादेराश्रयस्यास् त्वेन तत्मातियोगित्वस्य तत्रासम्भवेन भविष्यन् घट अती- तो घट इत्यादिच्यवहारानिर्वाहात् । न च भविष्यत्वादेर तिरिक्तत्वेऽप्याश्रयासत्वात्कथं निर्वाह इति वाच्यं, तस्या विद्यमानाश्रयस्यव धर्मिग्राहक्षमानेन सिद्धेः। न च दृष्टान्ता सिद्धिः। अन्यथाऽनुपपत्या प्रकारत्वादिनामितिरिक्ताखण्डोपा सिद्धः। अन्यथाऽनुपपत्या प्रकारत्वादिनामितिरिक्ताखण्डोपा धिक्षपत्वस्यावद्यकत्वात्। तथा हि दण्डीतिज्ञाने दण्डः प्रकारः

पुरुषे विशेष्यः संयोगः संसर्गः । घटे।ऽयमिसत्र घटत्वं प्रकारः घटो विशेष्यः समवायश्च संसर्गः । एवमन्यत्र । तच्च विषयता- एयमितिरिक्ताखण्डोपाधिक्षपमेव । अन्यस्यासंम्भवात् । न च भासमानवैशिष्टचमितयोगित्वं प्रकारत्वं तदनुयोगित्वं विशेष्यः त्विमिति वाच्यं, घटघटत्वसमवायाः प्रमेया इसादौ घटत्वादेः प्रकारत्वापत्तेः । न च संसर्गमर्यादया भासमानवैशिष्टचमितयोगित्वं प्रकारत्वमिति वाच्यं, विषयताविशेषमन्तरेण संसर्गत्वस्य दुर्वचत्वात् । समवायस्योभयनिक्ष्यतया घटस्यापि प्रकारतापः चेश्च । न च प्रतियोगित्वानुयोगित्वयोः प्रकारत्वविशेष्यत्वक्ष्यः त्वान्नोक्तापात्तिरिति वाच्यं, आत्माश्रयापत्तेः ।

यत्तु विशिष्ट्रज्ञानत्वाविष्ठिक्रज्ञन्यतानिक्षित्तजनकताश्रयः 
ज्ञानविषयत्वं प्रकारत्वम् । विशिष्ट्रज्ञानस्य विशेषणज्ञानजन्यत्या 
ळक्षणसमन्वयः । ईश्वरज्ञानमादायातिप्रसङ्गवारणाय विशिष्ट्रज्ञानत्वाविष्ठिक्रेतीति तत्र ईश्वरज्ञानस्य निष्पकारकत्वापत्तेः । 
एवं निर्विक्षत्यके विशेष्यस्यापि भानेन तस्यापि प्रकारतापत्तिः । 
व्याप्यवत्यक्षज्ञानजन्यानुमितौ पक्षस्य प्रकारतापत्तिश्च दुर्वारा । 
न च विशेष्यान्यत्वस्य निवेशान्त्र दोष इति वाच्यं, तथाऽप्यभावत्वादेरनुपास्थितस्यैव प्रकारतया भानेन तत्राव्याप्तेः । दण्डी 
सुन्दर इत्यादौ तादात्म्यसम्बन्येन प्रकारे दण्ड्यादौ विशेष्यान्यत्वासत्त्वेनाव्याप्तेश्च । विशेष्यत्वस्यापि दुर्वचत्वाच । 
एतेन विशेषणज्ञानत्वेन विशिष्ट्रज्ञानजनकज्ञानविषयत्वामित्यपि 
निरस्तम् । विशेषणत्वस्य प्रकारत्वात्मकत्यात्माश्रयाच्च । तस्मात्मकारत्वं विशेष्यत्वस्यं संसर्गत्वं चाखण्डोपाधिक्वपं पदार्थान्तरं 
वा किंविज्ञज्ञाननिक्षितमवश्यमुपयम् ।

् एवं घटादौ घटाभावादिमतियोगिकत्वमप्यतिरिक्तमैव

अभावज्ञानप्रकारत्वस्याभावत्वेऽतिप्रसक्तेः । अभावत्वातिरिक्तत्विनिवेशेऽपि वमेयोऽभाव इत्यादौ प्रमेयत्वादावितव्याप्तेः । न चाभावज्ञानेऽवश्यं भासमानत्वं तदिति वाच्यं, अन्धकार्स्तम इस्रवालोकाभानात्त्रातियोगिन्यालोकेऽव्याप्तेः । न चान्धकारत्वतमस्त्वे आलोकाभावत्वरूप एवेति, तद्धाने आलोन्कोऽपि भासत एवेति वाच्यं, आलोकाभावत्वेन ज्ञातेऽन्धकारो भावोऽभावो वेति संश्यानुपपत्तेः । न चाभाववत्ताज्ञानपातिबन्धकज्ञानविषयत्वं तदिति वाच्यं, प्रतियोगिव्याप्यवत्ताज्ञानविकन्द्धभवत्ताज्ञानस्य चाभाववत्ताज्ञानप्रतिवन्धकत्वेन प्रतियोगिन्व्याप्यवत्ताज्ञानस्य चाभाववत्ताज्ञानप्रतिवन्धकत्वेन प्रतियोगिन्व्याप्यादावतिव्याप्तेः ।

एवमभावत्वमातिरिक्तमेव। न च प्रतियोगिज्ञानप्रतिवन्धकः
ज्ञानविषयत्वं तदिति वाच्यं, अभावव्याप्यादावितव्याप्तेः। व्याप्यवत्ताज्ञानादिव्यावृत्तपतिवन्धकताविशेषस्य दुर्वचतया तिन्नः
वेशासम्भवात् । न च भावान्यत्वं समवायैकार्थससमवायान्यतरसम्बन्धेन सत्ताभावो वा तदिति वाच्यं, अभावत्वघटितत्वेनात्माश्रयात् ।

प्वं ध्वंसत्वमि न जन्याभात्वं, जन्यत्वस्योत्पात्तिमत्वकः
पतयोत्पत्तेक्ष्वाद्यक्षणसम्बन्धकपतयाद्यत्वस्य च ध्वंसत्वद्यदिततयाः
ऽन्योन्याश्रयापत्तेः । तस्मात्मकारत्वादिकं यथाखण्डोपाधिक्षं
पदार्थान्तरं वा तथाद्यत्वचरमत्वातीत्वादिकमपीति न दुर्वः
चत्वम् । न चाखण्डोपाधित्वे तेषां समितयोगिकत्वासंभवेन
कुतश्चिदाद्यत्वं कुतश्चिचरमत्वामित्यादिव्यवस्थानुपपत्तिरिति वाः
चपम् । यथा तारत्वमन्दत्वादेजीतिविशेषस्यापि कस्य चित्कुतः
श्चित्तार इति कुतश्चिचनमन्द इति व्यवहारजनकत्या समितयोः
गिकत्वं यथा वा मकारत्वादेरखण्डस्यापि रक्तदण्डवानिः

त्यादौ दण्डे पुरुषापेक्षया प्रकारत्वं रक्तापेक्षया विशेष्यत्वव्यवः हारेण समितियोगिकत्वं तथाऽत्रापि समातियोगिकत्वेन कस्य चि-त्काळस्य कृताश्चिदाद्यत्वं कृतश्चिच्चरमत्वं कुतश्चिदतीतत्विम-त्यादिव्यवस्थासंभवात् । तस्माचतुर्विधाभावेऽपि मानाभावेन वि-शेषणतासन्निकर्षो न तद्वाहक इति ।

अत्र वदन्ति-भूतले घटो नास्तीत्याद्याकारकाया भूतलाद्यअभावस्याति- धिकरणकाभावप्रतीतेरपलपितुषश्चक्यतया तद्विरिकत्वन्यवस्था षयोऽतिरिक्तोऽभावोऽवश्यमुपेय एव । अन्यथा
भूतले घटोऽस्तीत्यादिप्रतीत्या घटादेरप्यातीरिक्तस्यासिद्धिप्रसंगात् । घटत्यादेः संस्थानविशेषद्यत्तित्वेन गुडत्वादेः रसादिव्तित्वेन वज्रत्वादेः स्पर्शस्त्रपादिद्यत्तित्वेन पृथिवीत्वादेर्गन्धद्यत्तित्वेन
जलत्वादेः स्नेहादिवृत्तित्वेनोपपत्तेः ।

तथा चावयाविमात्रं न सिद्ध्येत् । परगाणुसमूहवादापति-अवयविति रुच(१)। अथैको घट इति प्रतीत्या एकदेशाकर्षणेन पूर्वपक्षः सर्वोकर्षणादिकायोज्जलाहरणादिकार्याच्चावयवि

<sup>(</sup>१) बौद्धास्तु परमाएवभ्युपगमे परमाणुपुञ्ज एवावयी, त्रसरे-णुविश्रान्त्यभ्युपगमे तु त्रसरेणुपुञ्ज एव । न त्वतिरिक्तः (कश्चिदयवी-ति नाम), प्रमाणाभावात् । श्रवान्तरानेकद्वयणुकाद्यतिरिक्तावयविक-रुपने गौरवाच ।

न चातिरिक्तावयव्यनभ्युपगमे परस्परसंयुक्तपरमाणुपुञ्जस्यैवाव-यविस्वमते घटो महानित्यादिमहत्वविषयकप्रतीत्यनुपपितः, परमा-णौ महत्वाभावादिति वाच्यम्, बौद्धमते महत्वस्य संयोगरूपतया प-रमाणुवृत्तिसंयोगमादायैव महत्वप्रतीत्युपपत्तः।

न चैवंसत्यिप घटो ध्वस्त इति प्रतीत्यनुपपत्तिः, परमाणोनित्य-तया तत्युक्षस्य घटस्य नाशासंभवादिति वाच्यम्, बौद्धमते पदार्थमा-त्रस्य चणिकस्वात्परमाणोः परमाणुपुक्षस्यापि नाशाभ्युपगमेनानुपपः

प्रमाणवादः ]

पत्यक्षकौस्तुभः।

269

स्वीकारस्तर्हि इहेदानीं मणिनीस्तीसादिमतीसा मण्यभावादितो दाहादिकार्येण दुःखनाशे हास्यादिकार्यदर्शनेन घटनाशार्थं मुद्र-रपातादौ रोगनाशार्थं भेषजपानादौ महत्त्वा चाभावोऽप्यतिरिक्त आस्ताम् । तस्मादन्वयव्यतिरेकाभ्यां दाहादौ मण्यभावादेः हेतुताया बाच्यतया सिद्ध एवातिरिक्तोऽभावः ।

एतदभिनायेण दीधितिकृतापि "अथैवं जातो घट इति वदुत्पन्नो घटध्वंस इति प्रत्ययाद्ध्वंसोऽतिरिच्यता"मित्युक्तम् ।

कि चाभावस्याधिकरणाद्यात्मकत्वे यत्र कार्ये प्रतिवन्धकः
संसर्गाभावस्य हेतुना तत्रानन्ताधिकरणादीनां हेतुनाकल्पने
पहागौरवापत्त्यातिरिक्तसंसर्गाभावकल्पने छाधवम् ! एवं कपाछसमवेतनाशादौ कपाछनाशादीनां हेतुत्वेऽनन्ताधिकरणाद्यत्मकनाशानां कारणत्वस्य कार्यत्वस्य च कल्पनामपेक्ष्य छाधवेः
नातिरिक्तध्वंसकल्पनम्राचितम् । एवं संस्कारादीनामतीन्द्रियाणां गुणानां मानसवारणायायोग्यगुणेषु वैज्ञात्यमुपेत्य विजातीः
यगुणत्वेन तेषां पतिबन्धकतया छौकिकविषयतया मानसं प्रति
विजातीयगुणभेदत्वेन कारणतावश्यकी। तत्रानन्ताधिकरणाद्याः
त्मकभेदानां कारणताकल्पनापेक्षया छाधवेन भेदस्याप्यतिरिकत्विसिद्धः । एवमननुगताधिकरणादीनामभावत्वकल्पने घटो
नास्तीत्याद्यधिकरणविषयकशाब्दादिविषयत्वस्यानन्ताद्यधिकरणेषु जन्यानां तेषामपामाणिकानन्तध्वंसधाराकल्पने च महद्गौः
रवेण छाधवादितिरिक्ताभावसिद्धिरित्यादिकं बहुतरमूहनीयं सु-

त्र्यणुकविश्रान्तित्वमते त्रसरेणुपुञ्ज एव घट इत्यत्राप्युपदर्शिता-उपपत्तिः उक्तरीत्या परिहरणीयेति ।

रयभावात् । श्रत एव घट उत्पन्न इति प्रतीतिरपि समाहितपदार्थमात्र-स्यैव । तन्मते उत्पन्नतयाऽनुपपत्यभावात् ।

धीभिः। ग्रंथगौरवभिया नेहोच्यते ।

एतेन ध्वंसश्चरमक्षणवर्ती कश्चन भावविकारश्चरमक्षणसम्बन्धः एव वा न त्वतिरिक्तः । उत्पत्तिच्यवहारस्याद्यक्षणसम्बन्धेनेव ध्वंसव्यवहारस्यापि चरमक्षणसम्बन्धेनेवोपपत्तौ प्रतिपदार्थमन्तध्वंसव्यक्तिकरपने गौरवात् प्रमाणाभावाच । अत एव निरुक्ति ध्वंसो भावविकारेषु गणितः । जायते—अस्ति—वर्द्धते—विपरिणमते—अपक्षीयते—नश्यतीतिषद्ग्राविकारोक्तेरिति निरुक्तानुः सारिणां मतमप्यपास्तम् ।

उक्तरीत्या ध्वंसातिरिक्तत्वस्यावश्यकत्वात् । एवं चरमक्षण-सम्बन्धस्य ध्वंसत्वेऽनंन्तपरमाण्वादिकमीत्मकक्षणसम्बन्धानां विनिगमनाविरहेण ध्वंसत्वे एकैकव्यक्तिध्वंसस्थळे ध्वंसानन्त्य-कल्पनापत्तिश्वेति । एवं चाद्यत्वचरमत्वादिकं ध्वंसप्रागभावध-दितपूर्वेपदिर्धातसखण्डोपाधिरूपमेत्र । न त्वखण्डोपाधिरूपे क्छप्ते-नैवोपपत्तावखण्डोपाधिरूपत्वे मानाभावात् । न चाविद्यमानानां घटादीनां कथमतीतत्वाद्याश्रयत्वधर्मिणामभावादिति वाच्यम् । अतीतघटादीनां ज्ञातो घट इत्यादिव्यवहारमत्ययाभ्यां ज्ञान-विषयताश्रयत्ववदतीतादिव्यवहारमत्ययाभ्यामतीतत्वादिधर्माश्र-यत्वस्याप्यगसा स्वीकारात् ।

अत्र निरुक्तानुसारिणो नव्याः—चरमक्षणसम्बन्ध एव निरुक्तानुसा- ध्वंसः। तथा सत्येवाद्यक्षणे उत्पद्यते। तदुत्तरमुत्प-रिणो नव्यानां न्नः। ततः प्रागुत्पत्स्यत इतिवच्चरमक्षणे नव्यति। मते ध्वंसविचारः तदुत्तरं नष्टः। ततः प्राङ्गंक्ष्यतीतिप्रयोगप्रत्यययोरु-पपत्तेः। अतिरिक्तध्वंसवादिनां तु तस्यानन्तत्वेन तदुत्पत्तिमा-रभ्य सर्वदा नव्यतीतिप्रयोगः स्यात्। नष्ट इति च न स्यात्। नाशस्य नाशप्रतियोगित्वरूपातीतस्वाभावात् । अतीतकाळः

वृत्तित्वक्षपातीतत्वस्य संभवेऽपि वर्षान्तरनष्टेऽपि घटादौ पूर्वे चुर्नेष्ट इत्यादिप्रतीतिप्रयोगयोरापत्तिर्दुर्वारा । एवं क्वो भाः विनाशके घटादौ परक्वो नंक्ष्यतीति । तयोरापत्तिक्च पर-इवे।रूपभविष्यत्काळवृत्तिनाशमतियोगित्वस्य सत्वात्।

यचु नश्यति नंक्ष्यति नष्ट इखादौ लडादिपसयो नोत्पत्तिः। प्रतियोगित्वं च छक्ष्यते । तस्यां च छडर्थवर्त्तमानत्वस्य वर्त्तमानमागभावमतियोगित्वरूपस्य वर्त्तमानकालध्वंसाधिकरणः काळीनत्वस्य वा लृड्धभविष्यत्वस्य वर्तेमानकाळवृत्तिध्वंस-प्रतियोगित्वरूपस्यातीतत्वस्य चान्वयः। पर्ववसादिपदोपस्थाः प्यकालस्याख्यातार्थकालेनाभेदान्वयाच नोक्तदे।षः । नश्यती-सत्र वर्तमानोत्पत्तिकनाशमितियोगीति परश्वो नंक्ष्यतीत्यत्र वर्त-मानपामभावपतियोगिपरव्यः काळोत्पत्तिकनावापतियोगी नष्ट इत्यत्र वर्नेषानकाल्डहाँचध्वंसप्रतियोग्युत्पाचकनाश्रप्रतियोगीति बोधादिति-दीधितिकारैकक्तम् —

तन्न समंजसम् । विशेष्यतया प्रत्येकळकारार्थकाळा-यतिरिक्तव्यातार्थपकारकबोधे इतराविशेषणतया दजन्योपस्थितेईतुत्वस्य निरुक्ताख्यातार्थस्य धात्वर्थे प्रति विशेष्यतानियमस्य च आख्यातवादे तैरेव निर्णातत्वेनो-त्पत्तेर्घात्वर्थे नाशे अन्वयासंभवात् । अकर्मकघातुसमाभि-व्याहृताख्यातार्थकाळस्य घात्वर्थे एवान्वयस्य व्युत्पन्नतया पत्ययार्थोत्पत्तावन्वयस्याष्यसंभवाच्च । न च नश्यातोरे-वोत्पत्तौ छक्षणामुपेत्य पूर्ववदेवान्वयबोधोपगमात्र दोष इति वाच्यं, पृथगुत्वचौ धातोर्छक्षणोवममे युगवहृचिद्वयविरोधात् । विशेष्यतया धात्वर्थमकारकशाब्दबोधे तिङ्कुदन्यतरजन्योपः स्थितेईतित्वस्यापि तैरेवोक्तत्वेन धात्वर्थे नाशे धात्वर्थोत्पत्ते-

२० न्या० को०

रन्वयासंभवाच्च । न च नीलपदस्य नीलरूपवतीव नक्धातोः नीशोत्पत्ती लक्षणिति वाच्यम्, उत्पत्तेनीशान्वयासंभवात्। उत्प चिविशेषणत्वेनोपस्थितस्य नाशस्योक्तपत्ययार्थपतियोगितासामः न्वयासंभवाच्च । न च प्रजपतीत्यादौ जिधातोः प्रकृष्टजप इव नश्यातोहत्पात्तिविशिष्टनाशे लक्षणेति वाच्यम् । एवं सति पदार्थ-तावच्छेदकतयैकदेशोत्पत्तौ कालान्वयासंभवातु । अन्यथा ग-च्छतीबादौ संयोगेऽपि वर्तमानत्वान्वयापच्या अमनक्रियानाशो-नारमपि तज्जन्यसंयोगस्य चिरमवस्थानादुच्छतीति प्रयोगापत्तेः। एते नश्तावाफळव्यापारा पृथगेव धात्वर्थावितिपक्षे फळव्यापा-रयोरिवोत्पत्तिनाश्चयोधीतुनोपस्थापनाक्षेकदोषान्वयः । गंगायां द्योषमत्म्यौ स्त इत्यत्रेव युगपद्द्वत्तिद्वयविरोधो न दृषणम्। धात्वर्थपकारकवोधे कुदादिजन्योपस्थितिवद्धातुजन्योपस्थिते-रपि हेतुत्वस्य फलव्यापारयोरन्वयबोधार्थमावदयकतया कु दादिजन्यापस्थितिरूपकारणाभावपयुक्तो धात्वर्थे नाशे धाः त्वर्थोत्पत्तेर्न्वयासम्भवरूपदोषेऽपि नेत्यपास्तम् । एवमपि फुळतुल्यतयोत्पत्तौ काळान्वयासम्भवात् किञ्च सामा न्यतो ्धात्वर्थमकारकवोधे धातुजन्योपस्थितेहेंतुत्वाभ्युपगमे फलस्य व्यापार इव व्यापारस्य फलेडपि विशेषणतयाऽ न्वयापत्तिः । न चेष्टापत्तिः । तथा सति चैत्रेण पच्यते तण्डुळ इत्यादौ चैत्रानिष्ठकातिजन्यपाकजन्यफल्याली तण्डुल इत्यादिज्ञाब्दबोधस्य धात्वर्थफलेनैवोपपत्तौ कर्माख्यातस्य फ लवाचकताभ्युपगमवैषथ्यीपत्तेः । तस्माद्धात्वर्थफलप्रकारकवोषे धातुजन्योपस्थितेईतुत्वं वाच्यमिति फलानात्मकोत्पत्तेनाशेऽन्यः यानुपपत्तिस्तदवस्थैव । न चोत्पत्तेः फल्लावोपगमान्न दोष इति वाच्यम्। तथा सति नश्धातोः संकर्मकत्वापत्तेः। एतत्पक्षे फलः प्रमाणवादः ]

### प्रत्यक्षकोस्तुभः।

966

व्यापारोभयवोधकत्वस्यैव सकर्मकत्वादिति वदन्ति-

त्यसत्। नश्धातोर्नाशात्वनौ लक्षणामुपत्य तस्याः स्वाश्रयप्रतियोगित्वसम्बन्धेन घटादावन्वयोपगमेन नीलपद्स्य नीलक्ष्यवतीव लडादेवेतमानत्वातीतत्वभविष्यत्वादिविशिष्ठोत्पनौ लक्षवतीव लडादेवेतमानत्वातीतत्वभविष्यत्वादिविशिष्ठोत्पनौ लक्षणोपगमेनोत्पन्तेः। कालांशपातेन उत्पन्तराद्यक्षणसम्बन्धरूपत्या
ताहशसम्बन्धरूप च क्षणात्मककालक्ष्यत्या च धात्वर्थे नाशेऽन्वयसम्भवेन चोपद्शितप्रयोगोपप्रत्यतिप्रसङ्गवारणासम्भवात्।
अथ ध्वसस्याविनाशित्वासिद्धावुपद्शितातिप्रसङ्गवारणायोक्तरीयोत्पन्तौ धातोल्लक्षणयाऽतिप्रसङ्गवारणे च ध्वसस्य विनाशित्वमित्यन्योन्यश्रयो दुर्वारः। न च ध्वसप्रागमावानधिकरणकालस्य
पतियोग्यधिकरणत्विनयमेन ध्वंसस्य विनाशित्वे घटाद्युन्यज्ञनप्रसङ्ग इति । स एव ध्वंसस्याविनाशित्वसाधक इति नान्योः
न्याश्रय इति वाच्यं, घटादिध्वंसध्वंसस्यापि घटादिध्वंसत्वांगीकारेण घटाद्युन्मज्जनप्रसंगवारणे तस्य ध्वंसाविनाशित्वसाधकत्वाभावादिति चेत्—

न । उत्पत्तिज्ञप्त्योरवान्याश्रयस्य दोषतयैताद्द्याःन्योन्याश्रयस्यादोपत्वात् । अप्रामाणिकानन्तध्वंसधाराःकल्पनगौरवपसङ्गस्यैव ध्वंसाविनाशित्वसाधकतयाऽन्योन्याश्रयस्यैवासम्भवाच । तस्मादुपदर्शितरीसाऽभावस्याति।रिक्तत्वं निः
ध्यत्युद्दमिति दिक् ।

नन्वतिरिक्ताभावांगीकर्तृसिद्धान्तिमते यत्र पूर्वोत्तरकालयोः
अतिरिक्ताभावाङ्कीः मिण्यादिश्चन्ये देशे मध्ये मण्यादिरानीतस्तत्र
कारे आपत्तिः । मण्याद्यानयनोत्तरमपि दाहादिकार्यापत्तिः ।
तत्र मण्याद्यानयनात्पूर्व परतश्च सतो मण्याद्यन्ताभावस्य नित्यतथा तदानीमपि सत्वात् । एवं तत्र मण्याद्यानयनकाले माणिनीः

स्तीयादिमतीत्यापत्तिश्च । तत्र मण्याद्यसन्ताभावरूपविषयस्य नित्यतया सत्वादिति चेत्—

अत्र प्राञ्चः — उक्तस्थळे न पण्याद्यत्यन्ताभावसत्वं, त्रैकाः क्रिकसंसर्गाभावस्यैवात्यन्ताभावरूपतया यत्र कदापि न पति-योगिसत्वं तत्रेव नित्यस्यात्यन्ताभावस्य सत्वस् । यथा वाय्वादौ ह्मपाद्यभावादेः । अत एव दाहादिकार्यं कादाचित्कत्वपयोजकः प्रतियोगिसमानाधिकरण उत्पत्तिविनाशशाली संसर्गाभावविशे-पस्त्रिविधसंसर्गाभावातिरिक्तस्सामायिकाभावव्यपदेश्यः स्वीक्रिः यते। सामयिकत्वं च समयाविशेषे उत्पत्तिविनाशशालित्वमेव। एवं चोक्तस्थले मण्याद्यानयनात्पूर्वे परतश्च सतोऽपि तस्य मः ण्याद्यानयनोत्तरं नाशेन न दाहाद्यापात्तिने वा तत्प्रतीत्यापत्तिः। भृतलादौ घटाद्यभावोऽपि स एव, न त्वत्यन्ताभावः। न चैवं तस्य नित्येऽत्यन्ताभावेऽजन्ये प्रागभावेऽविनाशिनि ध्वंसे चान्तर्भावासम्भवात् संसर्भाभावत्रीविध्यानुवयात्तिरिति वाच्यं, संसगीभावचातुार्विध्यस्यैवोपगमेन तत्त्रविध्याभावे इष्टापत्तेः। जन्याभावत्त्वं ध्वसत्वं, विनाइयभावत्वं प्रागभावत्वमिति परि-भाषामाश्रित्य ध्वंसमागभावान्यतर्हिमन्नेव तस्यान्तर्भावसम्भवे त्रैविध्यस्योपपत्तिसम्भवाचेत्याहुः।

कीलावतीकारा(१) तुपायिनस्तु—उक्तसामियकसंसर्गाभावाः न्तरे मानाभावः, उक्तापत्तेः प्रकारान्तरेणैव वारणात् । तथा हि—मण्यादिसंयोगत्वेनैव दाहादिप्रतिवन्धकतया तद्विच्छन्नाः भावस्तद्धेतुः । स च यत्राधिकरणे कदापि न मणिसंयोगस्तः वात्यन्ताभाव एव हेतुः । अन्यत्र ध्वंसप्रागभावावेव तथाविधौ हेतू । तयोरपि सामान्यधर्माविच्छन्नप्रतियोगिताकत्वोपगमात् ।

<sup>(</sup>१) न्यायलीलावतीकारा वल्लभाचार्याः।

अतो मणिसयोगदशायां मणिसयोगत्वावाच्छन्नध्वंसपागभाव-योरसत्वाच दाहः। मणिसंयोगाभाव एवं च संयोगसम्बन्धाव-च्छिन्नप्रातियोगिताकपण्यभावसम्बन्धोपीत्यतः माणिसंयोगदशा-यां न तत्र मण्यभावपतीतिः।

अस्तु वा मण्यभावस्य स एव कारणतावच्छेदकस्तम्बन्धोः पीति मणेः प्रतिबन्धकत्वमपि भवतु मणिसंयोगसमये कारणः तावच्छेदकसम्बन्धविरहान्न तदा दाहः।

अस्तु वा वस्तुगत्या यो यः प्रतियोगिविरहकालस्स एवा-भावाधिकरणयोः संसर्गः कारणतावच्छेदकः प्रतीतिनियामकश्च। नात ज्ञानुपपात्तिः । सामयिकत्वं च समयविशेष एव सत्व-रूपमितिध्वंसपागभावयोरेव सामायिकतया ताभ्यामेव सामयि-काभावव्यपदेशोपीत्याहुः—

तदसत् । मणिसंयोगाद्यन्तरध्यंसोत्तरं कियत्काल इव पुनस्तत्संयोगाद्यन्तरोत्पत्ताविप दाहाद्यापत्तेः । पूर्वकाले दाहाद्यनुरोधनावश्यस्रपेयस्य मणिसंयोगत्वाद्यविष्ठित्रध्वंसस्याविनाञ्चिनो पूर्वकाल इवाद्येऽपि सत्वात् । ध्वंसमागभावयोरेकैकमितयोगिकत्वे सामान्यधमस्यातिमसक्ततया मितयोगितावच्छेदकत्वासम्भवः । सकलमितयोगिकत्वे ध्वंसे मितयोगिना हेत्तया
युगपत्सकलमितयोगिनामसत्वेन तदसम्भव इत्युभयथापि ध्वंसमागभावयोः सामान्यधमीवाच्छन्नमातियोगिताकत्वस्यासम्भवाच ।

मणिकारानुयायिनस्त-मण्यादिशून्ये भृतळादौ मण्याद्यानः
मणिकारानुयायः नयनोत्तरमपि मण्याद्यत्यन्ताभावोऽस्त्येव । अनां मते विचारः । नयथा तस्य त्रैकालिकसंसर्गाभावत्वानुपपत्याऽत्यन्ताभावत्वस्यैवानुपपत्तेः । परन्तु तत्तत्कालविशेषाविद्यन्नतः
तत्र्भृतल्लादिस्वरूपस्य दाहादिकारणतावच्छेदकसम्बन्धत्वं मणि-

र्नास्तीत्यादिपतीतिनियामकसम्बन्धत्वं चोपेयत इति नोक्तदोः वापत्तिः। सामायिकत्वं च समयविशेषे संबद्धत्विपत्यत्यन्ताः भावविशेष एव सामायिकाभाव इति व्यपदिश्यत इति वदन्ति।

दीधितिकृतस्तु लाघवादाहादिकारणतावच्छेदकमभावस्य वै-दीधितिकारमतम् शिष्ट्यं सम्बन्धान्तरमेवोपेयत इति नोक्तदोः पापात्तिः। न च तस्य नित्यत्वे उक्तदोषानिकृत्तिरानित्यत्वे तदुत्पः त्तिर्विनाशकल्पने गौरविमिति वाच्यं, फल्युखगौरवस्यादोषः त्वादिति प्राहुः।

यतु प्रतियोगिदेशान्यदेशत्वमेवाभावाधिकरणयोः सम्बन्धोः ऽनुगत उपेयते तेनैव सम्बन्धेनाभावः प्रतीयते कारणं चेति नोक्तदोष इति—

तन्न। अन्योन्याभावस्य व्याप्यद्यत्तित्वे मण्याद्यानयनात्पाग्दाहाद्यनुरोधेन तद्यिकरणे पातियोगिदेशान्यदेशत्वसत्वेन मण्याद्यानयनेऽपि दाहाद्यापत्तेः । द्यक्षादावव्याप्यद्यत्तिसंयोगाद्यः
त्यन्ताभावप्रतीत्यनापत्तेश्च । तस्याव्याप्यद्यत्तित्वे च शिरस्सः
म्बन्धद्वारावद्वेषधात्सर्वागाच्छेदनानापत्तेः । शिरोभिन्नभागाः
वच्छेदेन प्रतियोगिदेशान्यदेशत्वस्य तत्र सत्वात् । पक्षद्वयेः
ऽप्यन्योन्याभावस्यापि नित्यनिष्क्रियत्वेन प्रतिवन्धकसमवधाः
नात्पुर्वे सतस्तत्समवधानेऽप्यनपाये न दाहादिकार्याभावप्रतीत्योद्वीरत्वाचेति कृतमितिश्चयस्तरेण ।

अत्र भट्टानुयायिनः—एवमपि विशेषणताप्रत्यासत्तेनीभावः
भट्टानुयायिनां मतम् ग्राहकत्वं, अभावस्यानुपछिष्ठिषक्षपप्रमाणाः
नतरगम्यत्वात् । तथा हि-योग्यानुपछिष्ठभेरभानग्रहकारणत्वेन सर्वासिद्धायाः स्वरूपसत्या एव विनापि प्रत्यासत्तिमभावग्रहे कः रणक्ष्वं करुष्यते। व्यापाराभावेऽपि फछायोगव्यविद्धन्नकारणक्ष ह्यकरणत्वस्य संभवात् । इन्द्रियस्य करणत्वे चासिन्नकृष्टस्य तस्य प्रमाजनकत्वासंभवेन विशेषणताप्रसासत्तेस्तत्कारणत्वान्त-रस्य च कल्पने गौरवापत्तेः । न चैवमन्धस्यापि घटाद्यनुपल-विधसत्वाद्घटाद्यभावप्रतीत्यापत्तिसितं वाच्यं, अभावग्रहेऽधिक-रणप्रतियोगिज्ञानयोर्हेतुत्तया तदर्थं चक्षुराद्यपेक्षणात् । जनकसं-पादकत्वेनान्यथासिद्धतयेन्द्रियस्याभावग्रहे हेतुत्वासंभवाच । न च भृतले घटाभावं पञ्चामीत्याद्यनुभवानुरोधेनेन्द्रियस्याभावज्ञा-नजनकत्विपितं वाच्यं, घटो नास्तीतिजानामीत्याद्याकारकानुभ-वेन ताद्दशानुभवस्यासिद्धरितं वदन्ति ।

अत्रोच्यते — अनुपल्लब्धेरालोकनदिन्द्रियसहकारित्वेनैनोपपत्तौ प्रमाणान्तरकल्पने गौरवम् । प्रमानिष्ठनैजात्यकल्पनमन्तरेण
प्रमाणान्तरत्वकल्पनाया असंभवात् । सहकारित्वं चाभावपत्यक्षत्वावाच्छिके संभवत्येव । अन्धकारान्यचाक्षुषत्वावाच्छिक्न
इवालोकस्य न च प्रत्यासत्त्यन्तरकल्पनागौरविमिति वाच्यम्,
समवायग्रहार्थे तत्कल्पनाया आवश्यकत्वात् । अभावग्रहे तस्याः
कारणस्वान्तरकल्पनेऽपि विजातीयग्रमारूपधर्मिकल्पनाविरेहण
ततोऽपि लाघवात् । अन्यथा शब्दग्रहार्थमपि प्रमाणान्तरकल्पन

वस्तुतो भूतले घटो नास्तीति मया दृष्टमित्यनुभवादिन्द्रिइन्यिजन्यं यस्यानन्यथासिद्धान्वयव्यतिरेकवशाच्चेन्द्रियजन्यं
प्रत्यक्षमे- प्रत्यक्षमेवाभावस्य युक्तम् । दृशेश्चाक्षुषज्ञानवाचः
वाभावस्य कतया अनुमित्यादाविवानुपल्रब्धेऽप्यसंभवात् ।
न चेन्द्रियस्याधिक्रणादिग्रह एवोपयोग इत्युक्तमिति वाच्यं,
अधिकरणादिज्ञानस्यानुमितिस्मरणाद्यात्मकस्यान्धतादशायामिष्
सत्वेनाभावग्रहापत्तेः । न चानुपल्रब्धाभावज्ञाने प्रतियोगिः

ग्राहकेन्द्रियजन्यमधिकरणादिज्ञानहेतुरिति वाच्यं, वायावुद्भृतः स्वाभावस्य परमाणौ महात्वाभावस्याग्रहापत्तेः । स्तम्भे पिशा-चत्वं नास्तीत्याद्यभावग्रहे प्रतियोगिग्राहकेन्द्रियापसिद्धेश्च ।

वस्तुतस्तु वक्ष्यमाणरीत्या योग्यानुपळडघेरभावग्रहे हेतु-त्वस्यैवाभावेन न तस्याः प्रमाणातरत्वशंकाणीति दिक् ।

अथ कोऽयमभावो नाम ? न च द्रव्यादिषट्कान्योन्याभाव-अभाव- वानभाव इति वाच्यं, अन्योन्याभावत्वस्याभावत्वगर्भ-लक्षणम् तयाऽन्योन्याश्रयादिति चेत्-

अत्राहुः-तादात्म्यसम्बन्धाविष्ठन्नद्रव्यादिषट्किन्छपतियोः गितानिह्नपितानुयोगिताविशेष एवाभावत्वमखण्डोपाधिविशेषः एव वेति । अधिकमग्रे वक्ष्याम इति संक्षेपः ।

नतु विशेषणतासिक्षकष्टयाभावग्राहकत्वे जलपरमाण्याः विशेषणतासिक्षक्ष्याः दौ पृथिवीत्वाद्यभावग्रहापितः । तत्रापि चः भावग्रहकत्वे आपित्तः क्षुःसंयुक्तविशेषणतायाः सत्वादिति चेत्-

न । योग्यानुपळच्घेरप्यभाव प्रत्यक्षहेतुतयोक्तस्थळे तदः भावेनाग्रहोपपत्तेः।

अथ केयं योग्यानुपल्लिधियदभावाज्जलपरमाण्वादौ पृथिवी-योग्यानुपल्लिधः का ? त्वाद्यभावपत्यक्षमिति चेत्-

अत्र मणिकृतः – यत्र यस्य सत्वमनुपछिचिवरोधि तत्र तत्र मणिकृ तस्याभावो योग्यानुपछ्डध्यर्थः । अस्यार्थः – नमतम् यस्य प्रतियोगिनः सन्वमाश्रयत्वं यः त्राधिकरणे अनुपछिचिवरोधि प्रतियोगिसत्वोपछंभिनः प्रयत्वाभावपतियोगिनः प्रातियोग्युपछम्भविषयत्वस्य प्रसंजः किमित्यर्थः । प्रसक्तिरापितः । यत्रेति सप्तम्यर्थविषयत्वस्य विरोधिष्यदार्थः । प्रसक्तिरापितः । यत्रेति सप्तम्यर्थविषयत्वस्य विरोधिष्यदार्थस्य । तत्रेत्यनन्तरं "प्रतियोगिनोऽनुपछः

प्रमाणवादः ]

#### प्रत्यक्षकौस्तुभः।

989

इध्येति"। अभाव इत्यनन्तरं च 'गृह्यत इती'ति पूरणीयम्। योजया-न्यलब्ध्यर्थः योग्यानुपलब्ध्या(ब्ध्य?)भावा मृह्यत इत्यस्यार्थः। तथा च योग्यस्य प्रतियोगिनोऽनुपल्लिघयोग्याधिकरणे प्रतियोः गिनोऽनुपछिबधर्वा न योग्यानुपछब्ध्यर्थः । जलपरमाण्यादौ पृ थिवीत्वाद्यभावग्रहापत्तेः। भूतलादौ पिशाचाद्यभावग्रहापत्तेश्च। किन्त योग्या अनुपलब्धिरेव । अनुपलब्ध्यौ योग्यता च मति-योगिसत्वशसंजितपतियोगिकत्वरूपा पारिभाषिको । म्भपतियोगिनः प्रतियोगिसत्वप्रसंजितत्वं च प्रतियोगिस-त्वापादकतद्धिकरणपक्षकापत्तियोग्यत्वम् । योग्यता च तद्धि-करणे आरोपितमतियोगिनिकपितव्यापकत्त्रम् । अतो व्याप्ति भ्रमाज्जलपरमाणुर्यदि पृथिवीत्ववान् स्यात्तदा पृथिवीत्वव-रवेनोपलभ्येतत्यापत्तिसंभवेऽपि न क्षतिः। अत्र प्रतियोगिन इतः रिवशिषताविशिषतसाधारणस्यापादकता विवसिता । तेनालोक-समवधानशुन्ये इन्द्रियासान्निकृष्टे अयोग्ये चाधिकरणे घटादिकः पप्रतियोगिनस्तद्व छम्भविषयताया व्यभिचारेणापस्यसंभवेऽपि आलोकसमवधानादिमति भूतलादौ घटाचभावपत्यक्षोपपितः । इतराविशेषितघटादेस्तदुपलम्भन्यभिचारेऽपि इदं लोकसंयोगावच्छेदकावाच्छित्रचक्षःसंयोगवत्वे सति उद्भूतकः पवत्वे सति घटवत्स्यात् । घटवत्वेनोपलभ्येतेत्यापत्तिसंभवात् । न चैवं महत्वसमानाधिकरणपृथिवीत्वोदरपि पृथिवीत्वादिः मत्वेनोपळंभविषयत्वापादकत्वसंभवेन स्थूलजलादावित जलप-रमाण्यादौ पृथिवीत्वाद्यभावप्रत्यक्षापत्तिदुर्वारेति वाच्यम् । पः क्षारुत्तिविशेषणसामानाधिकरण्यानवाच्छन्नत्वस्यापादकतायां नि वेशादिसाहुः।

आचारवानुवाचिनस्तु मणिकृदुक्तयोग्यानुपलब्धेरभाव-२१ न्या० को०

ग्राहकत्वे पिशाचादौ स्तम्भत्वाद्यभावप्रत्यक्षापात्तः। पिशाचो यदि चक्षुरादिसानकृष्टत्वे सति स्तंभः स्यात् तन्वनोपलक्ष्येते. त्यादिरीत्या तत्राप्यापादनमम्भवादिति प्रतियोगितद्व्याप्येतस्याः वत्तद्पलम्भकसहितान्पलब्धियोग्यानुपलब्धिरभावग्राहिका। ज् लपरमाण्यादौ पिशाचादौ च प्रतियाग्युपलम्भकषहक्वादभतः प्रतियोग्युपलस्थकसकलहेतुसमबधानिपति न रूपाद्यभावाञ तत्र प्राथवीत्वाभावस्तस्भत्वाभावादिग्राहकोऽलुपलस्भो योग्यः। परमाण्यादौ महत्त्वादिक्षपम्य महत्त्वाद्युपलम्भकस्याभावात्तत्र महत्वाद्यनुपलम्भम्य महन्वाभावादिग्राहकयोग्यता न स्यादिति प्रतियोगीतरत्वमुपलम्भकविद्याषणम् । अभावपातियो।गिग्राहकस्य प्रतियोगिसन्निक्षीदेवीरणाय प्रतियोगिव्याप्येतरेति । अथ घटचक्षः संयोगस्य घटन्यधिकरणस्य घटान्याप्यतया व्याप्यतरत्वविशेषणेन व्याद्वात्तिः । इन्द्रियेऽपि वर्त्तमानं घटोन्द्रिः यसनिकर्षे प्रति तादात्म्यसम्बन्धेनापि घटस्याच्यापकत्वात्। कालिकव्याप्तिनिवेशे च जात्यादि इपप्रातियोगिनो व्याप्येतरा प्रसिद्धिः । गगनादेः कालिकसम्बन्धेनावृत्तित्वमते तत्र व्याप्ये तरत्वमासिद्धाविप तद्याप्येतर्तदुपलम्भकामसिद्धिदुर्वारैव । कालाः देस्तथात्वेऽपि महत्त्वादेस्तादशव्याप्तिमत्तया पृथिवीत्वाद्यभावग्रहे अधिकरणमहत्त्व। द्यपेक्षाया दुर्घटत्विमिति चेत्-

मैनम् । व्याप्यपदममाधारणपतियोग्युपलम्भकपरम् ।
तन्त्रं चाधिकरणप्रत्यासन्नत्या प्रतियोग्युपलंभकत्वम् । तदुपाः
दानादधिकरणप्रत्यासन्या प्रतियोग्युपलंभकयानत्साहियलाः
भः । तन्त्रं च प्रतियोगिप्रकारतानिकृषिताधिकरणिविषयताः
प्रयोजकत्वमिति नोक्तदोषः । न चैनमिष पिशाचत्वादेरतीन्द्रियः
तया तदुपलंभाप्रसिद्धा स्तंभादौ तद्भावप्रहानुपपिचक्कः

योग्यानुपछब्धेरभावादिति वाच्यम् । अतीन्द्रियमितयोगि-काभावस्य प्रत्यक्षानुपगमेन तत्र योग्यानुपछब्धेरहेतुत्वा-दित्याहुः ।

नचीनास्तु उक्तयोग्यानुपलविधरपि नाभावपत्यक्षे हेतु-हतथा सति ककारादिव्यञ्जकविजातीयवायुमंयोगस्य प्रतियोगि-मकारतानिक्विताधिकरणाविषयत्वामयोजकत्वेन वर्णाभाव मत्य-क्षानिर्वोहात् । किन्तु योग्यानुपछित्रिर्वस्य योग्यताऽनुपछः बिधश्चेत्यर्थः । योज्यता च योज्यः सन्निकर्षी विषययोज्यता च योग्यसन्त्रिकर्षो महत्त्वाभावक्षपाभावेतराभावचाक्षुवे चक्षुःसः न्त्रिक्रष्ट्रपहरबोद् भूतरूपबाद्विशेषणता । महत्त्वाभावचाक्षुषे महत्त्वा-वार्टता। इताभावचाक्षुवे इताघारतीय ग्राह्या । एवं महत्वाभावोः द्भूतस्पर्शाभावेतराभावस्पार्शने त्वक् सिन्चष्टपहत्वोद्भूतस्पर्शव-द्विशेषणता । महत्वाभावस्पार्शने महत्वाघटिता । उद्भृतस्पर्शाभाव-स्पार्शने उद्भूतस्पर्शाघटिता वोध्या । एवं गन्याद्यभावघ्राणजा-दौ प्राणादिसन्निकृष्टमहत्त्रवद्विशेषणता । शब्दाभावमत्यक्षे इन्द्रिः यिविशेषणतेत्यादिकमूह्यस् । विषययोग्यता च मूर्त्तसामान्याभा-वादिभेदक्षपा छौकिकविषयत्बद्धपा वा । न चैवं योग्यताया अननुगम इति बाच्यं, अगत्येष्ठत्वात् । अनुपळव्यिश्च तदिन्द्रिय-जन्यतद्धिकर्णवैशिष्ट्यावगाहितद्धपावाच्छिन्न।भावलौकिकपत्य-से तदिन्द्रियजन्यतद्धिकरणविशेष्यकतद्धर्भाविच्छन्नछौकिक-पत्यक्षाभावकृषा । तेन जलवरमाण्यादौ न पृथिवीत्वाद्यभाव-पत्पक्षम् । न च चक्षुःसिन्द्रिष्टृष्ट्यहत्वोद् भूतक्ष्पवाद्विशेषणतारूपः योग्यसिक्तकाभावादेव जलपरमाण्यादौ पृथिवीत्वाद्यभावपत्य-क्षवारणसंभवे निरुक्तानुपलब्धेरभावमस्यक्षहेतुत्वे मानाभाव इति वाच्यम्। यत्र स्थूलजलादाविष चक्षुःसंयोगो विद्यते तद। पृथिबी-

त्वाभावे तादशयाग्यसात्रिकर्षस्यापि सत्वेनोपनीतजलपरमाण्याः दिविशेषणकस्य जलपरमाणौ पृथिवीत्वं नास्तीत्याकारकमत्यः क्षस्यापत्तिवारणाय तद्धेतुताया आवश्यकत्वादिति वदान्ति । अत्रातिनवीनाः-अभावपत्यक्षे निरुक्तयोग्यानुपछच्पेईत्त्वे अतिनवीनानां मानाभावः । जलपरमाण्यादौ पृथिवीत्वाद्यभावः ग्रहस्यापसिद्धापादनासंभवात् । न च प्रसिद्धस्य अभावप्रत्यक्ष-पृथिवीत्वायभावग्रहस्याभावविषयतानिकापितावि-विषये मतम् षयतासम्बन्धेन जलपरमाण्यादावापात्तः संभवतीति आपादकामात्रात् । न च विशेष्यतासम्बन्धावि छन्नमतियोगि ताकपतियोग्युपलंभाभावस्य वाधाभावसुद्रया तेन सम्बन्धेनाः भावपत्यक्षे हेतुतया तस्यैव जलपरमाण्यादौ तेन सम्बन्धेनामाः वमसक्षापादकःविमिति वाच्यं, प्रतियोग्युपलंभस्यात्मानिष्ठप्रचासः रवैव प्रतिवन्धकत्वोपगमेनात्मानिष्ठपत्यासत्यैव तदभावस्य हेतुः तया विषयानिष्ठपत्यासत्त्या तदभावभत्यक्षापादकत्वविरहातु । न चात्मविष्ठप्रत्यासस्या प्रतिवन्धकत्वोपगमे अधिकर्णविशेषान्त-भीव आवक्यकः । अन्यथाऽधिकरणान्तर्विदेष्टियकपातियांग्युप-कंभस्याप्यधिकरणान्तरावगाह्यभावप्रत्यक्षं त्वापत्तेः। तथा चानन्ताधिकरणाभेदेन प्रतिबन्धकताबाहुल्यापत्तिः ं रिति तद्देशस्याऽधिकरणनिष्ठप्रत्यासच्या प्रतिबन्धकतायां छाः घविमित वाच्यम्। समानविशेष्यकयोरिप विभिन्नधर्मितावच्छे-दककाभावपत्यक्षप्रतियोग्युपळं मयोः प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभा-वविरहेण समानविशेष्यतामत्यासत्तिकरुपेऽपि धर्मितावच्छेदकः विशेषनिवेशस्यावश्यकतया धार्मित्।वच्छेद्कधमानिवेश्याधिकरः णान्यनिवेश्यात्मनिष्ठमत्यासस्यैत्र मतिबन्धकत्वोपगमेन भिन्नविन क्षेष्यकयोर्षि समानधार्मितावच्छेद्कज्ञानयोः प्रतिबध्यप्रति

वन्धकभावोषगमे क्षतिविरहात् । अथ धर्मितावच्छेदकभेदेन प्रतिवन्धकताकरपनमपेक्ष्य समानधर्मितावच्छेदकत्वप्रत्यासचयेव तत्करपनप्रचितम् । एवं च प्रतियोग्युपलंभाभावस्य धर्मितावच्छेदकानिष्ठपत्यासच्येव हेतुतया जलप्रमाणुत्वादौ ताहशकारणवलात्पृथिवीत्वाद्यभावपत्यक्षापित्तवारणाय योग्यताविशिष्ठधर्मितावच्छेदकतासम्बन्धावाच्छक्षप्रातियोगिताकपातियोग्युपलम्भाभावस्य हेतुत्वमावद्यकम् । योग्यता वैशिष्ट्यं च प्रतियोगितद्याप्येत्रप्रातियोग्युपलंभककारणस्तोमसमानाधिकरणद्वत्तित्वम् ।
जलप्रमाणुत्वादौ च तद्विशिष्ठानुपलंभाभावाक्षातिप्रसंग इति चेत्—

न । धर्मितावच्छेदकघटितनिइचयत्वानाद्वार्यत्वादिनिवेशानु-रोधेन प्रतिबन्धकतावच्छेदककोटौ धर्मितावच्छेदकानिवेशस्यावइय-कतया आत्मिनिष्ठपत्यासच्यैव प्रतियोग्युपलंभस्य प्रतिबन्ध-कत्वात् ।

वस्तुतस्तु तुल्ययुक्त्याऽनुमितिपरापर्शयोईतुत्वमि समान्धिमितावच्छेदकत्वपत्यासस्येव वाच्यम् । तथा च घटो घटः भेदच्याप्यवानित्याचाकारकपरामश्राद्धटो घटाभिन्न इत्याचनुमितिः वारणाय तद्धमिन्यवृत्तिविषयतासम्बन्धेन ज्ञानं प्रति तद्धमभेदः स्यावश्यं कारणता कल्पनीया । एवं च तत्र घटभेदाचनुमिते- धिमितावच्छेदकतासम्बन्धेनोत्पत्तौ घटत्वादिभेदस्यापेक्षणीयतया नोक्तापत्तिः । तथा च परमाणुत्वादिभेदस्यापि तदन्यवृत्तिविः पयतासम्बन्धेन ज्ञानं प्रति हेतुतया पृथिवीत्वाचुपल्लंभाभावस्य ताह्यभेदकूटसहकुतस्यैव धर्मितावच्छेदकतासम्बन्धेन पृथि- वीत्वाचभावप्रत्यक्षोत्पादप्रयोजकतया धर्मिनावच्छेदकानिष्ठप्रयास्या प्रतियोग्युपल्लंभाभावहेतुत्वेऽपि नोक्ताभावप्रत्यक्षापात्तः । अथैवमि अभावप्रत्यक्षे धर्मिभाने नियामकाभावेन जल्रत्वादिः

ना स्यूळजळादेरिव जळपरमाण्यादेरिप पृथिवीत्वाद्यभावधर्षिः तया भानं किं न स्यादिति चेत्-

न । पृथिवीत्वाद्यभावप्रत्यक्षस्य धर्म्येशे छौकिकत्वनियमेन क्छमछौकिकप्रत्यक्षहेतुमहत्त्वादिघटितछौकिकप्रत्यक्षसामग्रचा एव तिन्यामकतया जलप्रमाण्यादेः पृथिवीत्वाद्यभावधर्मितयाऽभा वादिति पाहुरित्यलं विस्तरेण ।

अलौकिकसक्षिकर्षस्त्रिविधः-सामान्यलक्षणा-ज्ञानक्षलः णा-वोगजधर्मभेदात् । तत्र सामान्यं लक्षणं अलौकिकसन्निकर्प-स्बक्षं यस्या इति च्युत्पच्या चक्षःसं-विभागो लक्षणञ्च युक्तादिविशेष्यकचाक्षुवादिपकारीभूनघटत्वादिकमेव सामान्यलः क्षणा। तथा च घटत्वादिषकारकयावद्धटिविशेष्यकचाक्षुपत्वाद्यवः च्छिन्नं प्रति चक्षुःसंयुक्तिविशेष्यकचाक्षुषपकारीभूवघटत्वत्वा-दिना कारणत्वं पर्यवसन्त्रम् । अत्र कार्यतावच्छेदकसम्बन्धो विशेष्यत्वं कारणतावच्छेदकसम्बन्धः समवायादिः। एवं स्पाः र्शन।दिस्थळेऽपि । न चैवं चक्षुःसंयुक्तघटविशेष्यकघटत्वप्रकाः रकचाक्षुषसत्वे घटत्वचाक्षुषप्रतिबन्धकीभूतदोषसत्वे घटत्वपका-रकघटविशेष्यकचाक्षुषापातिः । एवं घटत्वप्रकारकचाक्षुष-सत्वे घटत्वपकारकचाञ्जषसामग्रीविगमद्शायामपीति वाच्यः म् । चक्षुःसंयुक्तपदस्य चाक्षुषसामग्रीविशिष्टपरतया टत्वम्कारकयावद्धटाविशेष्यकचाक्षुवत्वाद्यविच्छन्नं पति प्रकारकचाक्षुषसामग्रीविशिष्टविशेष्यकचाक्षुषप्रकारीभूतघटत्वत्राः दिना हेतुत्वेऽनुपपस्यभावात् । अत्र घटत्वादिचाक्षुषाः सरवे घटत्वादिबलाचावद्वटिवशेष्यकचाञ्जवाचापित्तवारणाय ची-श्चवनकारीभूतेति घटत्वादिविशेषणम् । सामान्यलक्षणाजन्यज्ञाने याबद्घटभानाय कार्यताबच्छेद्के याबत्वनिवेशः । घटत्वप्रकाः प्रमाणवादः ]

# पत्यक्षकौरतुभः।

989

रक्षचाक्षुषकाले द्रच्यत्वमकारकचाक्षुषवारणाय तत्र घटत्वः
प्रकारकत्वादिनिवंकः। न च विनिगमनाविरहेणेव यावद्धदभानोः
प्रयत्तौ कार्यतावच्छेदके यावत्त्वनिवेशे प्रयोजनाभाव इति वाच्यं,
इष्टापत्तेः। न चैत्रमुपनीतभाने व्यभिचार इति वाच्यं विशेष्यः
तायां मुख्यत्वनिवेशात्। एवं लोकिकाव्यत्वमपि निवेश्यम्। तेन निर्विकल्पकोत्तरोत्पन्नघटमुख्यविशेष्यकलोकिकपत्यक्षे न
व्यभिचारः। न चैत्रमपि कारणतावच्छेदके ज्ञानमकारीभूतेत्येव
सम्यक् किं चाक्षुषत्वादिनिवेशेनेति वाच्यम्। घटत्वभकारकचाक्षुपसामग्रीसमत्रधानकालीनघटत्वपकारकस्पार्शनसत्ते घटत्वमकारकयावद्धटचाञ्चषवारणाय तिन्नवेशात्। एतेन लाघवाचाञ्चष्यपकारीभूतचाञ्चपकारणीविशिष्टद्यत्तिघटत्वादेरेव घटत्वमकारकयावद्धटचाञ्चष्यकारम्भग्रीविशिष्टद्यत्तिघटत्वादेरेव घटत्वमकारकयावद्धटचाञ्चष्यादिहेतुत्वमःस्तामित्यपि निरस्तम्। तथा सति
घटत्वमकारकचाञ्चपकारकचाञ्चपकारकचाञ्चव्यक्षपटत्वमः
कारकचाञ्चपकारकचाञ्चपकारकघटविशेष्यकचाञ्चपत्वानुपपत्तेः।

वस्तुतस्तु सामान्यस्य प्रत्यासात्तित्वे घटत्वत्वादेः कारणताः वच्छेदकत्वे गौरवेण छाघवात्सामान्यज्ञानमेव प्रत्यासात्तिः । साः मान्यं छक्षणं निक्षपकं यस्या इति च्युत्पर्या सामान्यज्ञानः स्यापि सामान्यछक्षणाञ्च द्वार्थत्वसंभवात् । तथा च घटत्वादि प्रकारकघटादिनिष्ठछौकिकान्यमुख्याविशेष्यताञ्चााछिचाक्षुषत्वाद्य-विद्यक्षेष्य प्रति चाक्षुषसामग्रीविशिष्ठविशेष्यकघटत्वादिपकारकः चाक्षुषत्वादिना हेतुत्वं समवायघटितसामानाधिकरण्यं च प्रत्यासात्तः।

यत्तु सामान्यस्य प्रत्यासत्तित्वे पुरुषभेदेन विषयभेदेन च कारणताबाहुल्यं, सामान्यज्ञानस्य प्रत्यासत्तित्वे च विषयभे-देनेवेति छाघवमिति सामान्यज्ञानं प्रत्यासत्तिरिति— तदसत्। सामान्यस्य प्रत्यामात्तित्वेऽपि स्वप्रकारकचाक्षुषस्मवायित्वादिसम्बन्धेन तस्य हेतुतया पुरुषभेदेन कारणताभेदाभा
वात्। अथ सामान्यस्य प्रत्यासात्तित्वे विषयभेदेन न कारणताबाहुत्यं लौकिकान्यमुख्यविशेष्यतासम्बन्धेन तत्पुष्ठषीयचाक्षुषादिकं
प्रति चाक्षुषमामग्रीविशिष्टानष्टविशेष्यतानिक्षपितप्रकारतासम्बन्धेन तत्पुष्ठषीयचाक्षुषविशिष्टस्य समवायसम्बन्धेन हेतुत्वात्। सामान्यज्ञानस्य हेतुत्वे चोक्तरीत्या विषयभेदेन हेतुत्वे गौरवस्। पुरुषस्यापि विषयतया पुरुषापेक्षया विषयभेदेन हेतुत्वे गौरवस्। पुरुवस्यापि विषयतया पुरुषापेक्षया विषयाणामाधिक्यादिति सामानयस्य प्रत्यासत्तित्व एव लाधविमिति चेत्—

न । सामान्यज्ञानस्य हेतुत्वेऽपि लौकिकान्यमुख्यावेशेः ष्यतानिक्षितप्रकारतासम्बन्धेन चाक्षुषं प्रति चाक्षुषसामग्रीः विशिष्टनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतासम्बन्धेन चाश्चपस्य हेतुः तया विषयानिवेशाभावात् । न च भनन्मते घटत्वमकारकचा क्षपद्शायां घटत्वपकारकयावत्पटादिविशेष्यकचाक्षुषापात्तिः बारणाय विशिष्य घट।दिविशेष्यनिवेश आवश्यक च्यम् । तर्हि सामान्यस्य पत्यासत्तित्वेऽपि पकार्भाननिय मार्थे विशिष्य प्रकारनिवेशस्यावश्यकतया साम्यात्। न चैवं विनिगमनाविरहा, चाक्षुषादेः कारणतावच्छेदकत्वकल्पनापे क्षया चाक्षुषत्वादिजातेः कारणतावच्छेदकत्वे लाघवस्यैव विनिः गमकत्वात् । एवं सामान्यस्य मत्यासत्तित्वे ऽतीतघटादिसामाः न्यमत्यासच्या यत्र तद्वतां प्रत्यक्षं तत्र कार्याव्यवाहितपूर्वेक्षण सामान्याभावादगतिरिति सामान्यज्ञानमेव पत्यासात्तः । न च तत्रागत्या खाश्रयीभूनघटवत्वरूपपरमपरासम्बन्धावाच्छन्नपकाः रताश्रयघटत्वस्यैव स्वाश्रयघटवत्वसम्बन्धेन तत्र हेतुता कल्प्यते। घटवत्वं चोपलक्षणतया सम्बन्धघटकमतो न दोष इति वाच्यम्

संयोगादिसम्बन्धेन घटादिमकारकभृतलादिविशेष्यकचाक्षुपादौ स्वाश्रयीभूतघटवत्वादिक्षपप्रम्परासम्बन्धेन घटत्वादिभाने प्रमाः णाभावात् । तथाविषसम्बन्धेन घटत्वादेरभावग्रहदशायां संयो-गादिसम्बन्धेन घटादिमकारकज्ञानोदयेन तत्सामग्रन्थास्तत्साम-उच्यनियतत्वात् । न च सामान्यज्ञानस्य हेतुत्वेऽपि तत्रागति-रेव । अवच्छेद्याधिकरणासम्बद्धस्यानवच्छेदकतया प्रत्यक्षाव्यवः हितपूर्वेक्षणासम्बद्धातीतघटादौ तदवच्छेदेन भकारतासम्बन्धेन चाक्षुषादेरसत्वादिति वाच्यम् । आत्मनिष्ठमत्यासन्या तस्य हेतु-तायामदोषात् । प्रकारतासम्बन्धेन हेतुत्वेऽपि प्रकृते कार्य्याव्य-वहितपूर्वक्षणद्वत्तिकारणसत्वस्यैव कार्योपधाने तन्त्रत्वाभ्युपगमे-नाव्यवहितपूर्वक्षणद्वत्तिचाक्षुषादेस्तेन सम्बन्धेन तत्राक्षततयाऽ नुपपस्यभावात् । न चैवमपि तत्राच्यवहितपूर्वक्षणावच्छेदेन काः रणासत्वाद्यभिचारो दुर्वार एवेति वाच्यम्। अव्यवहितपूर्वक्षणाः वच्छेदेन कारणाभावसत्वस्यैव व्यभिचारतया तत्र तदवच्छेदेन कारणस्येव कारणाभावस्याप्यसत्वेन व्यभिचारासम्भवात् । सा-मान्यस्य प्रत्यासत्तित्वे च कारणस्याव्यवहितपूर्वक्षणवृत्तित्वा-भावेनोक्तरीत्याऽनिर्वाहादिति संमदायः।

दीधितिकारानुयायिनस्तु निर्विकल्पकस्मरणादिसाधारणं दीधितिकारानुयायिनां सामान्यज्ञानमात्रं प्रत्यासित्तः।तथा च घटमते प्रत्यासित्तिविचारः त्वभकारकप्रत्यक्षत्वाद्यविच्छन्नं भित घटत्वविषयकज्ञानादिनैव हेतुत्वम् । न चैवं घटत्वभकारकचाक्षुपसामप्रयसत्वेऽपि घटत्वज्ञानाद्धटत्वप्रकारकचाक्षुपापत्तिरिति वाच्यम्।
तत्तत्सामान्यछक्षणया तत्तादिन्द्रियजन्यतत्तत्भकारकप्रत्यक्षे जननीये तत्तादिन्द्रियजन्यतत्तत्सामान्यप्रकारकज्ञानसामप्रचंतरस्यापि
सहकारित्वाभ्युपगमात्। न चैवं गौरविमिति वाच्यं, द्वय्छौकिक-

२२ न्या० को०

चाक्षुषत्वाद्यवाच्छनं प्रति वल्हप्रदेतुताकस्य चक्षुःसंयोगादेः
सामान्यज्ञानादिद्यदितसामग्रीच्याप्तौ निवंशनातिरिक्तकारणत्वाः
नङ्गीकारात् । अथैककारणविशिष्ठापरकारणस्यैव सामग्रीच्याः
प्रौ निवंशन चक्षुस्मंयोगादेश्व सामान्यज्ञाने वैशिष्ट्यानिवेशासंभवेन कथं सामग्रीच्याप्तौ निवंशः १ तथा हि—समवायादिद्यदितसामानाधिकरण्यसम्बन्धेन चक्षुःसंयोगादिवैशिष्ठ्यं सामान्यज्ञाने
निवंशियतुमश्वयस् । समवायसम्बन्धेन विषयनिष्ठस्य चक्षुः
संयोगादेस्तद्धादितसामानाधिकरण्यसम्बन्धेनात्मानिष्ठसामान्यज्ञाः
नेऽसत्वात्। नाष्येककालीनन्यसम्बन्धेन तथा। पटं चक्षुःसंयोगाः
दिदशायां घादित्वादिज्ञानवलाद्धदत्वादिप्रकारकयावद्धदचाक्षुषाः
द्यापत्तेः। न च घटत्वज्ञानादिघादनमामग्रीःच्याप्तौ घटवृत्तिचक्षुः
संयोगादेनिवंशान्नानुपपात्तिरिति वाच्यम्। तेन कृषेण चक्षु संयोगादेरहेतुतया सामग्रीच्याप्तौ तथानिवंशासम्भवात् । कारणताः
वच्छेदकावाच्छन्नस्यैव सामग्रीच्याप्तौ निवेशनियमादिति चेत्—

न । विषयतासम्वायोभयघाटतसामानाधिकरण्यसम्बन्धेन घटतातादिविशिष्टचक्षुःसंयोगादेरककालीनत्वसम्बन्धेन वैशिष्ट्यं घटत्वादिज्ञाने निवेश्येव घटत्वज्ञानादिघटितसामग्रीव्याप्तेरुपगमेन पटे चक्षुःसंयोगादिदशायां सति च घटत्वादिज्ञाने घटज्ञानादिः विशिष्टचक्षुःसंयोगादेरेककालीनत्वसम्बन्धेन घटत्वज्ञानेऽसत्वे नोक्तापत्त्यभावात् । न चेदं घटज्ञानादौ विषयतासम्बन्धेन घटज्ञानादेहेतुत्व एव सम्भवति तत्रव च मानाभाव इति वाच्यम्। पटादौ चक्षुःसंयोगादिकाले भिन्नविषयकानुधितिसामग्रचभावः कपकारणवलादात्माने घटादिविषयकचाक्षुषाद्यापत्तिवारणाय घटादिविषयकचाक्षुषाद्यापत्तिवारणाय घटादिविषयकचाक्षुषाद्यापत्तिवारणाय घटादिविषयकचाक्षुषाद्यापत्तिवारणाय घटादिविषयकचाक्षुषाद्यापत्तिवारणाय घटादिविषयकचाक्षुषाद्यापत्तिवारणाय घटादिविषयकचाक्षुषाद्यापत्तिवारणाय घटादिविषयकचाक्षुषाद्यापत्तिवारणाय घटादिविषयकचाक्षुषाद्यापत्तिवारणाय घटादिविषयकचाक्षुषाद्यापत्तिवारणाय

वयतासम्बन्धवितिसामानाधिकरण्यसम्बन्धेन घटज्ञानादिविशिष्ट-चक्षुःसंयोगादेरेककालीनत्वसम्बन्धेन भिन्नविषयकानुमितिसाम-ग्रन्थभावघितिसामग्रीन्थाप्तौ विशेधिसाग्रन्थभावे निवेशात् । न चैवमपि घटत्वपकारकयात्किञ्चिद्धटज्ञानेन जागमानं घटत्वप्रकार-कयाबद्धटविषयकं मानसमनुपपन्नम्। तत्र मनोजन्यघट-वपकार-कज्ञानोत्पादकसामग्रन्थन्तरविरहादिति वाच्यम्। तत्रापि तथावि-धज्ञानादिक्षपञ्चानलक्षणात्मककारणघटतिसामग्रन्थन्तरस्य सम्भ-वादिखाहुः।

अश्च बद्धन्ति - उक्तरीत्या सामान्यज्ञानमात्रस्य प्रत्यासात्तरेन की किकान्यताद्विषयताञ्चालिपत्यक्षं प्रति तद्विषयकज्ञानत्त्रेन ज्ञाः नलक्षणाप्रत्यास चेहेंतुत्वे मानाभावः । न च ज्ञानलक्षणाप्रत्यास चेरहेतुत्वे सुर्भ चन्दनमित्यादौ सौरभत्वादिभानानुपपत्तिः । तदा सौरभत्वादिनिष्ठसौरभत्वत्वादेरनुपास्थित्या सामान्यलक्षः णया तद्भानासम्भवादिनिष्ठसौरभत्वत्वादेरनुपास्थित्या सामान्यलक्षः णया तद्भानासम्भवादिनि वाच्यम्। सौरभत्वत्वादेरनुपिश्यताविष तत्र सौरभत्वादिज्ञानक्ष्यभौरभत्वादिप्रकारकप्रत्यक्षोत्पादकसामाः न्यलक्षणाप्रत्यासचित्रज्ञादेव सौरभत्वादिप्रकारकप्रत्यक्षेत्रादिक्षमामान्यलक्षणाप्रत्यासचित्रज्ञादेव सौरभत्वादिभाननिर्वाद्वाद । अथ सौरभत्वादिक्षण सौरभादिनिषयकसुराभ चन्दनमित्यादिप्रत्यक्षे उक्तरीत्या सौरभत्वादिभानसभे प्रत्यक्षे सौरभत्वादिभानार्थे ज्ञानलक्षणायाः प्रत्यासचित्वमावद्यकम् । सौरभत्वादिभानार्थे ज्ञानलक्षणायाः प्रत्यासचित्वमावद्यकम् । सौरभत्वादिज्ञानस्य सौरभरत्वादिभकारकसौरभत्वाद्याश्रयविषयकप्रत्यक्षत्वस्यैव कार्यतावन्त्वादिभकारकसौरभत्वाद्याश्रयविषयकप्रत्यक्षत्वस्यैव कार्यतावन्त्वादिभकारकप्रयक्षासम्भवादिति चेत्न-

न। सौरभत्वादिज्ञानकार्यतावच्छेदके सौरभत्वाद्याश्रयवि-षयकत्वानिवेदो प्रयोजनाभावेन तद्ववादेव तादवाश्रयात्मक- प्रत्यक्षसम्भवात् । एतेन रजतत्वादिना शुक्त्याद्युपनीतभाः नानुरेधिन ज्ञानलक्षणाया हेतुत्वान्तरमावश्यकम् । तत्र शुक्त्यादिवृत्तिधर्मज्ञानाभावेन सामान्यलक्षणयाऽनिर्वाहादित्यः पि निरस्तम् । रजतत्वादिसामान्यज्ञानकार्थतावच्छेदके रजतः त्वाद्याश्रयाविषयकत्वानिवेशे प्रयोजनाभावेन रजतन्वादिसामाः न्यलक्षणयेव रजतत्वादिप्रकारकशुक्त्यादिप्रत्यक्षसम्भवात् । न चैविमयं च धर्मविषयकं ज्ञानं धर्मिणां प्रत्यासान्तिः । इतरा तु यदिषयकं ज्ञानं तस्येव प्रत्यासान्तिः । अत एव सुराभि चन्दनः मित्यादौ सौरभत्वादेशपि भानमिति द्योधितिग्रन्थविशोध इति

अथ ज्ञानलक्षणाया अप्रसासित्वे घटो नास्तित्वाद्यभाः वनत्यसेऽभावांशे घटादेभीनासम्भवः। न च घटत्वादिज्ञानक्रपसाः मान्यलक्षणयैव तत्संभव इति वाच्यम्। तया प्रत्यक्षे जननीये सामान्यप्रकारकप्रत्यक्षोत्पादकसामग्रव्यन्तरस्यापेक्षणेन प्रकृते तद्भावादिति चेत्—

न । यत्र घटसामान्यलक्षणया घटनतां भानं तत्र घटतः प्रकारकघटादिमस्यक्षे घटत्वमकारकघटादिविषयकज्ञानस्वेनाः वि हेतुत्वस्य सामान्यलक्षणाविधया कल्प्ष्रस्वेन प्रकृते ताः हशज्ञानादिघटितघटत्वादिमकारकप्रत्यक्षोत्पादकसामग्रन्थन्तरस्य सम्भवात् । न च सामान्यलक्षणाविधया कल्प्ष्रकारणताकोक्तसामः ग्रन्था सामग्रन्थन्तरत्वासम्भव इति वाच्यं, प्रकृतसामान्यप्रत्याः सन्यतिरिक्तसामग्रन्था एव सामग्रन्थन्तर्यदेन विवाक्षितत्या सार्व्यविदिक्तानस्यापि घटत्वादिसामान्यलक्षणातिरिक्तत्या सार्व्यव्यव्यक्तरत्वसम्भवात् । एतेन घटत्वमकारकथिकिचिद्धटज्ञानेन यत्र घटत्वमकारकथात्वद्धटाविषयकं मानसं तत्र ताह्यसामग्रन्थन्तः

रासम्भवः । ज्ञानस्रक्षणाया अपत्यासात्तित्वे तत्रापि तथाविधः घटज्ञानादिक्षपज्ञानस्रक्षणात्मककारणघटितसामग्रन्यन्तरं सम्भः वतीत्यस्य वक्तुषशक्यत्वादिसपि निरस्तम् । तत्राष्युक्तरीसा सामान्यस्रक्षणाविधया कस्त्रकारणताकघटत्वादिपकारकघटादिः विषयकज्ञानस्वक्षपप्रत्यक्षोत्पादकसामग्रन्या एव तादृशसामग्रन्यन्तः रत्वसम्भवात् ।

यजु ज्ञानलक्षणाया अमत्यासात्तित्वे जातित्वादिरूपेण घटः त्वादिमुख्यविशेष्यकज्ञानकाले घटज्ञानाद्यसत्वेऽपि घटत्वाः दिना घटादिमुख्यविशेष्यकमानसोपनीतभानापात्तिरिति—

तदसत् , आपादकाभावात्। न च घटत्वादिज्ञानरूपसामान्य-लक्षणैवापादिकोति वाच्यं, तया फलजनने किञ्चिदंशे घटत्वादिप-कारकसामग्रन्यन्तरस्य सहकारितया तदभावादिति।

अत्रेदमबध्यम् -सामान्यलक्षणायाः प्रत्यासित्तव एवोक्तः
रीत्या ज्ञानलक्षणायाः प्रत्यासित्तित्व एवोक्तः
सामान्यलक्षणाया एव प्रत्यासित्तित्व मानाभावात्। अथ सामान्यलक्षणाया अवत्यासित्तित्वे महानसीयधूमादौ न्याप्तिग्रहद्वायां पर्वतीयधूमस्यासित्तिकृष्टत्वेन तत्र न्याप्तिग्रहासम्भवेन परामर्शाः
सम्भवादनुमित्यनुपपात्तः। तत्वे च धूमत्ववाहित्वसामान्यलक्षः
णाप्तत्यासत्त्या पर्वतीयधूमेऽपि पर्वतीयविह्वन्याप्तिग्रहसम्भवेन तः
दुपपात्तिरिति तस्याः प्रत्यासित्तित्वमावश्यकामिति चेत्--

न। घूपव्यापकविद्वामानाधिकरण्यस्य रासभादिसाधारण्येन धूपव्यापकविद्वसमानाधिकरणद्यत्तिधूमत्वस्यैव व्याप्तितया तस्य चैक्येन महानसीयधूमादौ तद्ग्रहदशायामेव विनापि सामान्यल-सणां पर्वतीयधूमेऽपि तद्ग्रहसम्भवात्। लाघवेन सकलधूमसा-धारणविद्वभाववदद्वत्तित्वादेरेव व्याप्तित्वाच । यत्तु धूमो बह्विच्याच्यो न वेति संशयानुरोधेन सांगीकार्या अन्यथा प्रसिद्धधूमे च्याप्तिनिश्चयेनाप्रसिद्धे च धर्मिज्ञानाभावेन स न स्यात्। तदंगीकारे तु धूमत्वेन सकलधूमोपस्थितौ प्रसिद्धं विहायाप्रसिद्धे स उपपन्न इति –

तदसत्। प्रसिद्धभूष एव तद्धूपत्वादिना व्याप्तिनिश्चये ऽपि धूपत्वेन तत्संशयसंभवात् । न च व्याप्तिनिश्चयस्य प्रति-वन्धकस्य सत्वात्कथमेवामिति वाच्यं, समानधर्मितावच्छेदकः निर्णयस्यैव विरोधितयात्र धर्मितावच्छेदकोक्तत्य प्रमिद्धभूषे व्या-धकाभावात् । धूपत्वं धर्मितावच्छेदकोक्तत्य प्रमिद्धभूषे व्या-प्रिनिश्चयसत्वे च तादशसंशयोऽसिद्ध एव । यदपि सामाव्यल् सणायाः प्रत्यासित्तित्वाभावे पर्वतो वाहिमानित्याद्यनुषितेरनु पपत्तिः, विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानस्य हेतुतया तदनुमितिपूर्व पर्वतीयबहिष्ठपविशेषणज्ञानाभावात् । तदंगीकारे तु वाहित्व-सामान्यलक्षणया पर्वतीयबह्यादेरपि ज्ञानसत्वाददोष इति —

तद्रिम । विशिष्ट्रबुद्धौ विशेषणज्ञानहेतुःवस्यैवासिद्धेः । विशेषणविशेष्येन्द्रियसन्निकषादित एव प्रत्यक्षात्मकस्य लिंगपः रामर्श्रादनुमित्यात्मकस्य पदजन्यपदार्थोपस्थितेश्च शाब्दबोधाः त्मकस्य विशिष्टज्ञानस्य संभवात् । न च ताद्दशहेतुत्वाभावे विषः यतासामान्यस्य सन्निकषंजन्यतावच्छेदकतया निर्धर्मितावच्छेदः कज्ञानीयमकारताकस्य कार्यतावच्छोदिकेति वाच्यम्, तस्यास्तत्मः कारकपत्यक्षेच्छाविरद्दविशिष्टानुमितिसामग्च्याद्यमावस्यैव कार्यः तावच्छेदकःवात् ।

अथ विशिष्टबुद्धिपकारताया विशेषणज्ञानजन्यतानवच्छेः दकत्वे भूतळं घटवदित्यादिविशिष्टबुद्धौ घटादिरेव पकारो न तु भूतळादिरित्यत्र कि नियामकम्। न च धमतैव तत्र नियामिः प्रमाणवादः ]

## प्रत्यक्षकीस्तुभः।

206

केति वाच्यं, धर्षिणोपि कदाचिदाधेयतया धर्मांबे प्रकारतया तस्यानियामकत्वासंभवादिति चेत्--

न । युगपढुभयसन्त्रिकषको द्वयोर्ज्ञानेऽप्येकतरमात्रमकार-कज्ञानोदयेन विशेषणज्ञानस्यापि तन्त्रियामकत्वासंभवात् ।

के चित्त विशिष्ट चुद्धौ विशेषणज्ञानस्य हेतुत्वकरपने उपनीतभाने ज्ञानलक्षणासिक्षकपेस्य स्वातंत्र्येण हेतुत्वं न करूप्यते।
उपनीतस्य विशेषणतानियमेन तज्ज्ञानासत्वे विशेषणज्ञानरूपकारणाभावादेवोपनीतभानोत्पत्त्यसंभवात्। न च मानसे सुरभि
चन्दनित्याद्यपनीतचन्दनादिमुख्यविशेष्यकज्ञाने तथानियमाभावेन तदनुरोधेन ज्ञानलक्षणायाः स्वातंत्र्येण हेतुत्वमावश्यकः
मिति वाच्यं, तत्रापि विषयितया उपनायकज्ञानांशे तादात्म्येन
स्वांश एव वा विशेषणत्याऽपि तद्भानोपगमात्। प्रकारतान्यः
विशेष्यतारूपाया सुख्यविशेष्यतायास्तत्मकारकज्ञानेऽपि सत्वेनाविरोधेन तादशज्ञानस्य चन्दनादिमुख्यविशेष्यकत्वोपपचेः।

अस्तु वा चन्दनादिमानसे तदिषयकज्ञानसिक्तकष्टिय हेतुत्वान्तरं तथापि विज्ञिष्टबुद्धौ विज्ञेषणज्ञानहेतुतावादिनो वहिरिनिद्रयजन्योपनीतभाने तद्धतुत्वान्तराकल्पनेन लाघवमस्त्येव। न
च मानसस्थले चन्दनादिविषयकालौकिकपयक्षत्वस्यैव जन्यतावच्छदकत्वोपगमेन वहिर्शिद्रयस्थले हेतुत्वान्तरं न केनापि कः
ल्प्यत इति वाच्यं, आलौकिकत्वस्य प्रत्यक्षत्वस्य च जन्यतावः
च्छेदकत्वे ताद्दश्यमयोविंशेष्यविशेषणभावे विनिगमनाविरहेण
कारणताद्वयस्यावश्यकत्वात्। अवच्छेदकगौरवस्याधिक्यात्। मानित्तवस्य तथात्वे बिनिषयकलौकिकमानसामिद्ध्या तदिषयः
कज्ञानजन्यतावच्छेदकेऽलौकिकत्वानिवेशादिति वदन्ति—

तदसत्। अनुमितिसामग्रीरूपमतिबन्धकसत्वेऽसत्यां तत्मः

कारकमानसेच्छायां तद्विशेष्यकमानसेच्छावळात्तदमकारकस्यापि मानसस्योत्पत्तेः । विषयनिष्ठप्रत्यासन्येवोपनीतभानज्ञानळक्षणाः सिक्षकिषयोर्ळाघवेन हेतुहेतुमद्भावकरूपनेन सुखादिळाँकिकमानः सञ्यावर्तनायाळाँकिकत्वनिवेशस्यावश्यकतया मानसन्त्रं परि-त्यज्य प्रत्यक्षत्वस्येव मानसस्थळीयकार्यतायामवच्छेदकत्वसं-भवाच ।

वस्तुतस्तु विशिष्ट्युद्धौ विशेषणज्ञानस्य हेतुत्वेऽप्यनुमित्या दौ परामर्शादरेव नियामकतया प्रत्यक्षत्वस्यैव कार्यतावच्छेदकः घटकत्वनाज्ञातस्यानुमितौ प्रकारतया भाने न कोऽपि दोष इति विनेव सामान्यलक्षणामुपपत्तिः। न च लाघवात्तत्पकारकः त्वमात्रमेव तज्ज्ञानजन्यतावच्छंदकम्। अस्तु च स्मरणे व्यभिः चारवारणाय तत्पूर्वं निर्विकल्पकस्मरणकल्पनम्। तथा च सामान्यलक्षणायाः प्रत्यासात्तित्वमावद्यकम् । लाघववल्लासद्धाया अ नुमित्यादिसाधारणविशेषणज्ञानजन्यताया निर्वादाय परामर्शाद्धाया पावद्वह्यादिविषयकत्वस्य तिन्यामकसामग्रचा निर्विक ल्पकस्मरणादेवच कल्पनया गौरवस्य फलमुखत्वेनादोषत्वादिः ति वाच्यम्, इष्टतावच्छेदकमकारकज्ञाननाशेऽपि तत्पकारकफल्लविषयकपृत्वच्युत्पादेन तत्र व्यभिचारापत्तेः, प्रकारताविषयत्वयोः कार्यकारणभावघटकप्रत्यासित्तितोपगमात्मकारतायाः कार्यतावच्छेदकत्वस्यानावद्यकत्वेन प्रत्यक्षत्वस्यैव तथात्वाच्च। अधिकमग्रे वक्ष्यामः।

एतेन विशिष्टवैशिष्ट्यबोधे विशेषणतावच्छेद्रकपकारकवि-शेषणधियो हेतुत्वाद्वाद्वित्वादिना पर्वतीयवह्वचादिज्ञानं विनाऽतुः पितौ विद्वत्वादिविशिष्ट्रतत्त्वद्वद्वयादिवैशिष्ट्यभानं नोपपद्यते । न च विशेषणतावच्छेद्रकपकारकज्ञानहेतुतायां विशेषणाविषयकत्वाः निवेशास्त्र दोष इति वाच्यम् । तथापि स दण्डसंयोगवानित्यतुः

मितावपूर्वदण्डादिरूपावशेषणतावच्छेदकविशिष्ट्येशिष्ट्यभानार्थं
सामान्यलक्षणांगीकार आवश्यक इत्यपि परास्तम् । तत्कार्यताः
वच्छेदकेऽपि प्रत्यक्षत्वस्यैव निवेशात् । अनुमित्यादौ परामर्शादेव नियामकत्वात् । न चैवमभावसाध्यकेऽप्यप्रसिद्धसाध्यविः
शेष्यकानुमित्युच्छेदप्रसङ्गः । साध्यतावच्छेदकप्रकारकज्ञानासः
त्वेपि तद्विशिष्ट्यैशिष्ट्यस्यानुमितौ भानसंभवादिति वाच्यं, इष्टः
त्वात् । वस्तुतो विशेषणान्तरदण्डत्वायवच्छिन्नाविशेषणतावः
च्छेदकताकवोधे दण्डत्वादिना किश्चिद्यक्तिपकारकज्ञानमेव कारणम्। न तु तद्दण्डादिरूपविशेषणतावच्छेदकविशिष्टानां विशिष्य
तत्र निवेशः प्रमाणाभावात् । तथा चानुमितिसाधारणधर्मस्य
विशेषणतावच्छेदकपकारकधीजन्यतावच्छेदकत्वेऽपि न साः
मान्यलक्षणप्रत्यासचिसिद्धिरिति ।

अथाभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य हेतुतया घटादिसामान्याः भावभानार्थे सामान्यलक्षणासिद्धिः । यावतां घटादीनामेव तः त्प्रतियोगितया तज्ज्ञानस्यावश्यकत्वादिति चेत् —

न । प्रतियोगितावच्छेदकप्रकारकप्रतियोगिज्ञानत्वेनैवाभावपत्यः सहेतुत्या घटत्वादिप्रकारकयित्कचिद्धटादिज्ञानादेव समान्या-भावभानसंभवात् । न च तथापि सामान्याभावभानाभावे प्र-तियोगितया यावत्प्रतियोगिभानेन तदर्थ सांगीकार्येति वाच्यं, तत्रोपस्थितप्रतियोगिन एव प्रतियोगितया भानेन यावत्प्रतियोग् गिभानानंगीकारात् ।

देशियतिकृद्नुयायिनस्तु अभावज्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य हेतुत्वमेवासिद्धम् । न चैवं प्रतियोगिज्ञानश्रुन्यकालेनेत्याकारकप-त्यक्षापत्तिरिति वाच्यं, अभावप्रत्ययस्य विशिष्टवैशिष्ट्यविषयताः

२३ न्या० को०

## न्याय कौ स्तुभे

शालित्वानियमेन ताहशाविषयताशालिवोधे विशेषणतावच्छेद्कप्रकारकज्ञानमुद्रया घटत्वादिपकारकज्ञानस्य हेतुतायाः क्लु
प्रत्वेनिन्द्रयसम्बद्धविशेषणतया फलजनने तस्य सहकारितयोः
कापन्यभावात् । न चैवं पटत्वादिपकारकज्ञानदशायां
घटाभावादाविन्द्रियसम्बद्धविशेषणतयाऽभावपत्यक्षापत्तिः । घटः
त्वादिप्रकारकज्ञानं विनापीन्द्रियसम्बद्धविशेषणतया पटत्वादिः
पकारकज्ञानसहकारेण पटाचभावपत्यक्षजननेन घटत्वादिप्रः
कारकज्ञानसहकारेण पटाचभावपत्यक्षजननेन घटत्वादिप्रः
कारकज्ञानविरहस्याकिचित्करत्वादिति वाच्यं, प्रतियोगिताव
च्छदकपकारकपतियोगिज्ञानत्वेन पृथकारणत्वेऽप्युक्तापचेद्वेवा
रत्वात् । न चेन्द्रियसम्बद्धविशेषणतया घटाभावादिभेदेन
हेतुताभेदेन घटाभावादिनिष्ठेन्द्रियसम्बद्धविशेषणतया घटाभावादिप्रत्यक्षजनने घटत्वादिप्रकारकज्ञानस्य सहकारित्वाच पृथक्काः
रणतामते चक्तदोष इति वाच्यम् , ममार्यवं सुवचत्वादिसाहः—

तिचन्त्यम् । अभावष्टात्तक्रांकिकविषयतया प्रत्यक्षे स्वः प्रकारीभूतधर्माविच्छन्नप्रतियोगिताकत्वमम्बन्येन ज्ञानत्वेनव प्रतियोगिज्ञानस्य पृथक् हेतुतयोग्द्रयसम्बद्धविशेषणत्या फलः जनने तेन सम्बन्धेन ज्ञानत्वावाच्छनस्य सहकारित्वोपगमे नोः क्तापत्त्यभावात् । न चौक्तरीत्या प्रतियोगिज्ञानस्य हेतुत्वे पटः त्वादिपकारकज्ञानमत्वे दाषेण घटाभावादौ प्रतियोगितया पटाः चवगाहिषत्यक्षे व्यभिचार इति वाच्यम् । कार्यतावच्छदके स्वाः व्यवहितोत्तरत्वोपदर्शितकार्यताकारणतावच्छदकसम्बन्धघटितः सामानाधिकाण्योभयसम्बन्धेन ज्ञानत्वावच्छन्नक्ष्पकारणवैशिः ष्ट्यिनवेशेनादोषात् । न चैविमिन्द्रियसम्बद्धविशेषणतया फल्लजनने ज्ञानत्वावाच्छन्नस्य सहकारित्वासंभवः । उक्तम्थल एव तं विनापि फल्जननादिति वाच्यम्। तया फल्जनने पटत्व-

प्रकारकज्ञानादि विशिष्ट्रोषघटिन(१)सामग्रन्युपदर्शितज्ञानिविशिष्टो-त्यादकज्ञानत्त्राविष्ठित्रघटितसामग्रन्थोरन्यतरस्य सहकारित्वेना-दोषात् ।

नवीनास्तु प्रतियोगिज्ञानस्य स्वातंत्रयेणाभावपत्यक्षे हेतुत्वेऽपि अभावत्वं धर्मितावच्छेरकीकृत्य घटादिनकारकभानविरोध्यभावो न घटीय इत्यादिवाधनिश्चयादिसत्वे प्रतियोग्यमिश्चितत्वेनत्याकारकाभावपत्यक्षापत्तिदुर्वारैव । प्रतियोगिज्ञानसत्वेऽपि न प्रतिवन्धकवशेनाभावांशे प्रतियोगिभानासंभवात ।

नन्यभावत्वं धर्भितावच्छद्कीकुत्य घटत्वाद्यवच्छिन्नपति-योगिताकस्वसम्बन्धेन घटादिभानप्रतिवान्यका । अभावत्वावः घटत्व। चावच्छि नपातियो।गताकत्वसम्बन्यावच्छिन्। च्छेडेन तियोगिताकाभावनकारिका निश्चवात्मकबुद्धिरेव तस्याश्वासंभः वः । सा त्वभावत्वावाच्छन्ने घटत्वाद्यवाच्छन्नपतियोगिताकत्वः सम्बन्धावाच्छित्रघटन्वाच्यवाच्छ अमृतियोगिताकत्वसम्बन्धेन टादिविशेषितमभावमवगाहिष्यते । तदवगाहने चाभावस्वाविशि-ष्टे उक्तसम्बन्धान्तर्गततया घटत्वाद्य रिक्वनप्रतियोगिताकत्व-स्य घटादिसम्बन्धतया भानमात्रश्वकम् । तस्य च भानं न सं-भवति । तद्भानविरोधिनोऽभावत्वावच्छेरेन स्वात्मकतत्सम्बन्धाः विच्छिन्नाभावनिक्चयस्य कार्य्यकाले सत्वात् । भिन्नपर्भिकत्वे-Sपि समानप्रकारकज्ञानस्य प्रतिबन्यकत्वात् । न च भूतछादौ संयोगसम्बन्धाविक्वन्नघटाभाविन्दवयसत्त्रेऽपि संयुक्तसंयोगस-म्बन्धेन घटपकारकज्ञानोत्पत्त्या ग्रुद्धतत्सम्बन्धावगाहि विज्ञि-ष्टबुद्धावेव तत्सम्बन्धाविक्विन्नपतियोगिताकामावनिश्चयस्य पतिः वन्धकत्वमुपेयम् । तथा चाभावत्वावच्छेदेनोक्ताभावानिश्चयदः

<sup>(</sup>१) दोषविशिष्टपटत्वप्रकारकज्ञान।(द्घटितेति 'ख' पुस्तकपाठः ।

वायामिष अभावत्व विशिष्टे घटत्वावा च्छित्र मितियोगिताकत्व संव न्धावा च्छित्तत्व विशिष्ट घटत्वावा च्छित्तमातियोगिताकत्व स्य संसर्ग त्या भाने वाधकाभाव इति वाच्यं, तत्सम्बन्धावा च्छित्ताभाव ग्रह मित्र विश्व क्षा भाव इति वाच्यं, तत्सम्बन्धावा च्छित्ताभाव ग्रह मित्र विश्व क्षा भाव विश्व ख्या या चित्र ताव च्छेद का दिच्या पकत्वादि विशिष्ट संयोगादि सम्बन्धेन विशिष्ठ चु द्या पत्ते विशेषण धम्यु भयविषयता निक्षितत त्तत्सम्बन्धीय सांसार्गका विषयताया एव तत्सम्बन्धाव च्छित्राभाव ग्रह मित्र विषयतायाः परंप रासम्बन्ध स्थ ले विशेषण धम्यु भयविषयता निक्षित तत्त्र सम्बन्धीय सांसार्गका विषयताया एव तत्सम्बन्धीय सांसार्गका विषयतायाः परंप रासम्बन्ध स्थ ले चिशेषण धम्यु भयविषयता निक्षित तसां सार्गका विषयत्योभिद नो का नुपपात्ति विरहादिति चेत्—

मैवस् । अभावांशे घटादिक्षप्रातियोगिभानप्रतिबन्धकस्याः भावः प्रतियोगितासम्बन्धेन घटाभाववानिसादिनिश्चयस्योक्तरीः त्याऽसंभवेऽपि अभावः प्रतियोगितासम्बन्धेन घटवतो भिन्न इत्याद्याकारकस्तत्प्रतिबन्धकानिश्चयः सम्भवत्येव । तस्याभावः त्वविशिष्ठे प्रतियोगितासम्बन्धेन घटाद्यप्रकारकत्वात् । एवं चोपदार्शितापत्तिवारणाय प्रतियोगिज्ञानहेतुतावादिनापि प्रतिः योगिप्रकारतानिकापिताविशेष्यतान्यविषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षं प्रत्यभावभेदस्य हेतुत्वमवश्यसुपेयम् । तथा च तेनैव प्रतिः योगिज्ञानस्यकाछेऽपि प्रतियोग्यमिश्रितनेत्याकारकप्रत्यक्षः वारणसम्भवे प्रतियोगिज्ञानस्याभावप्रत्यक्षे हेतुत्वमप्रामाणिकः योगिज्ञानस्यकाछेऽपि प्रतियोग्यमिश्रितनेत्याकारकप्रत्यक्षः वारणसम्भवे प्रतियोगिज्ञानस्याभावप्रत्यक्षे हेतुत्वमप्रामाणिकः येव । न च तत्तद्यक्तित्वप्रमेयत्वादिनाऽभावप्रत्यक्षे व्यभिचारेणोक्तकारणताया असम्भव इति वाष्यम्, तत्तद्यक्तित्वादिप्रकाः रतानिक्रपिताविशेष्यतान्यत्वस्यापि सम्बन्ध्यटकविषयतायां निर्वेशात्वादिष्रकाः प्रतानिक्रपिताविशेष्यतान्यत्वस्यापि सम्बन्ध्यटकविषयतायां निर्वेशात्व। गौरवस्थानाप्रत्या प्रामाणिकत्वेनादोष्रकादिति प्राहुः ।

अन्ये तु मतियोग्यामिश्रिताभावमत्यक्षे इष्टापात्तः। अत एव शुन्यमितिमत्ययोपि सङ्गच्छते । एवं च मतियोगिज्ञानस्य हेतुत्वे मानाभाव इत्याहुरिति दिक् ।

अथ कपाले घटो भविष्यतित्यादिमत्यक्षं मातियोगिविशेषितमागभाविषयकं सर्वासिद्धम्। न च मार्चानास्तत्मातियोगिनः कि त्वनागता इति सामान्यलक्षणया तज्ज्ञानं विना न तादृशमन्त्रसम्भव इति सामान्यलक्षणासिद्धिः। मतियोगिज्ञानस्याभावः मसक्षादृत्वेऽपि मतियोग्यंशे साम्नकर्षान्तरभावेन तज्ज्ञानस्यैव संनिक्षेत्वेनापेक्षणादिति चेत्-

मैत्रम् । उत्पत्स्यते भविष्यतीत्यादेः समानार्थकत्वेन घटो भविष्यतीत्यस्य वर्त्तमानकालोत्तरकालोत्पात्तको घट इत्पर्धः। तथा च तत्र प्रागभावास्पर्शनेनोक्तज्ञानस्य प्रागमावपत्यक्षत्व-मिति सामान्य लक्षणामि द्व्यनवकाशात् । अथैवं जातो घट इत्या-दिमत्ययबद्धत्पन्नो घट ध्वंस इत्यादिमत्ययबळादतिरिक्तध्वंस-सिद्धावि प्रागभावे पानाभातः । न च घटाद्युत्पादकाळे घटो नास्तीत्यादिबुद्धेः प्रागभावाविषयकत्वेन तात्तिद्धिरिति वाच्यं, तस्या अत्यन्ताभावविषयकत्वेनैवोपपत्तेः । न च मागभावघटिः तपुर्वत्वतत्पूर्वत्वादिव्यवहारानुरोधेन तत्सिद्धिरिति तस्यातीतकालहित्वतदुरपत्तिकालीनध्वंसपतियोगिकालहाति-त्वादिविषयकत्वात् । न चोत्पन्नस्य पुनहत्पादवार्गाय जन्य-मात्रे प्रामभावस्य हेतुतया तिसाद्धिरिति वाच्यम् । सामग्रन्याः कार्यव्याप्यत्वोषगमेनोत्पत्तेश्राद्यक्षणसामग्रीवयोज्यत्वोपगमेनोत्प-त्रपुनरुत्पाद्गपन्यसंभवात् । अत एव कार्यादेः कालदेशनियमाः तुरोधेन तत्मिद्धिरित्यपास्तम् । क्लप्तयोः काळदेशयोविंशिष्य हे-तुत्यैव तिन्नर्वाहात्।

#### न्यायकौस्तु भे

यत्तु तदुत्पत्तिस्तस्याद्यक्षणसम्बन्धः । आद्यत्वं च तद्धिआद्यत्वम् करणक्षणवृत्तिपागभावाप्रतियोगित्वम् । तत्पदं चोत्पः
तिमत्वेनाभिमतघटादिपरम् । अस्ति च घटादेराद्यक्षणे घटाद्यः
धिकरणक्षणवृत्तिपागभावाप्रतियोगित्वम् । आद्यक्षणोत्पत्तिकः
छवादिसम्बन्धवारणाय क्षणेति । न चेदं चरमध्वंसात्मकपहापछयोत्पत्तावच्याप्तं, महाप्रस्याधिकरणक्षणवृत्तिपागभावाप्रसिद्धेरिति वाच्यं, महाप्रस्यानंगीकारात् ।

यद्वा तद्धिकरणक्षणद्वात्ति गागभावप्रतियोगित्व माद्यत्वम् । अस्ति च महाप्रळयाधिकरणक्षणावृत्तिप्रागभावप्रतियोगित्वं ध्वं समात्रे तत्सम्बन्धो महाप्रळयस्योत्पात्तिः । अयेवं घटादिद्वितीः यक्षणोत्पत्तिकध्वंसमादाय तत्सम्बन्धक्षे द्वितीयादिक्षणमम्बन्धेऽतिव्याप्तिः । ध्वंसप्रागभावस्य प्रतियोगिक्तपत्वस्येव प्रतियोगिन्तपत्वस्यापि सर्वसंपतत्वेन ताद्दशध्वंसस्यापि घटाद्यः धिकरणक्षणाद्वत्ति स्वपतियोगिप्रागभावात्मकस्वप्रागभावप्रतियोगित्वादिति चेत्-

न । ध्वंसपागभावस्यातिरिक्तत्वांगीकारेण ताह्यध्वं सप्रागभावस्य घटाद्यधिकरणक्षणाद्यत्तित्वाभावात् । तस्याः नितिरिक्तत्वे च तद्धिकरणक्षणाद्यत्तिस्वपतियोगिकपागभावः सामान्यप्रतियोगित्वक्रपस्याद्यत्वस्य विवक्षणेन ताद्यध्वंसस्य प्रतियोगिकपस्य पागभावस्य घटाद्यधिकरक्षणद्वत्तित्या न दोषः। एवं चोत्पत्तेः पागभावघाटितत्या प्रागभावासिद्धिरिति—

तदसत् । महापलयानंगीकारे तद्धिकरणसमयध्वंसाः धिकरणत्वस्य तदंगीकारे च तद्धिकरणसमयाद्वत्तिस्वद्वतिध्वंः समितयोगित्वसामान्यकत्वस्याद्यत्वक्रपतया तद्वत्समयसम्बन्धः सैयवे।त्पत्तिमत्वात् । भवति हि तद्धियाद्यक्षणद्वतिध्वंसमितियोः गित्वं तद्धिकरणसमयाद्यति न तु तद्दितीयादिक्षणद्यतिष्वं सप्रतियोगित्वम् । तस्याद्यक्षणादिद्यत्तित्वात् । अत एवाद्यक्षणोत्पक्षणस्थणम् त्तिकस्रवादिन्युदासः । यदपि महाप्रस्रयानंगीकारे
विभागपागभावाविस्त्रन्नं कर्मत्वं क्षणत्वं तदंगीकारे तु स्वद्यतिप्रतियोगिकपागभावानिधिकरणसमयत्वं स्वाद्यतिप्रागभावसामाः
न्यकत्वस्वद्यत्तियावत्पदार्थाविशिष्टप्तमयत्वं वा क्षणत्वम् । एवं च
प्रागभावासिद्धिरर्थायातेवेति—

तद्द्यसत्। स्वरृत्तिप्रतियोगिकध्वंसानधिकरणसमयत्वस्यैव प्रागभावघाटितस्य क्षणत्वस्य सुवचत्वात् । स्वं क्षणिकत्वेनाभि-मतमन्त्यशब्दादि ।

नन्बन्त्यशब्दस्याप्युपान्त्यशब्दनाशेनैव नाशे क्षणिकत्वानं गीकारेण प्रागभावाघटितं क्षणत्वमुक्तमसंभवीति चेत्—

अत्र के चित् -क्षणिकपदार्थानंगीकारे स्वद्यत्तियावद्ध्वंसिव शिष्टममयत्वं स्वद्यत्तियावदभावाविशिष्टसमयत्वं वा क्षणत्वम् । स्वं क्रियादि । तद्दत्तयो यावंतो ध्वंमास्तद्वैशिष्ट्यं क्रियादेविं-नाश्यता क्षणेऽस्ति । प्रतिक्षणं कस्य चिन्नाशेन क्रामिकध्वंसचतु-ष्ट्यादिवैशिष्टचस्य तत्रैव संभवात् ।

यद्वा स्वपूर्ववार्त्तस्वद्वत्तियावत्पदार्थविशिष्ठसमयत्वं तत्त्वम् । स्वपूर्ववर्तां सन् स्वद्वात्तियांवान् पदार्थस्तद्विशिष्ठसमयत्विमित्यर्थः । इदम्रत्पद्यमानाक्रियादावस्ति । महामलयातिरिक्तक्षणाव्याप्तिवार्गणाय स्वपूर्ववर्ताति । स्वपूर्ववर्त्तियावत्पदार्थवैशिष्ठच्चस्यासंभवान्तस्वद्वति । अत एव घटोत्पत्तिक्षणे घटसामग्रीक्षणो नश्यति घटसामग्रीनाशक्षणे घटोत्पत्तिक्षणो जायते इसादिव्यवहारोपप्चिः । विनश्यद्वस्थीत्पद्यम्।निक्रययोः क्षणत्वान् । न चैवं घटोन्त्रिष्योः स्णत्वान् । न चैवं घटोन्त्रिष्योः स्याद्वकं स्यात् ।

विनश्यदवस्थकभीदेः प्रागुत्पद्यमानस्य चाग्रे सत्वादिति वाच्यम्। स्वद्यत्तियावद्ध्वं सवैशिष्ट्यावच्छंदन स्वपूर्ववर्त्तियावत्पदार्थवैशि-ष्ट्यावच्छेदेन तत्तद्द्यः तित्वस्यैव तत्तत्क्षणद्यत्तित्वरूपत्वात्।

अथ चरमलक्षणे स्वपूर्वत्वं स्वोत्पात्तिकालीनध्वंसपितियोः गित्विमिति क्षणत्वमुत्पत्तिघाटितमुत्पत्तिश्च क्षणत्वघटितेत्वन्योः न्याश्रयो दुर्वार इति चेत्-

न। स्वाधिकरणयावत्काळहित्तिध्वंसप्रातियोगित्वस्य स्वपूर्वः त्वक्षपत्वात्। न च विनद्भयद्वस्थोत्पद्यमानक्रिययोग्भावे क्षणः व्यवहारो न स्यात्। प्रतिक्षणं कर्मोत्पद्यते विनद्भयतीति नियमे मानामावादिति वाच्यं, जन्यमात्रस्य कालोपाधित्वेनादोपात्। प्रतिक्षणं किंचिदुत्पद्यते किाश्चिद्विनद्भयतीति नियमांगीकारात्। इत्थं च महाप्रलयतद्वयवाहितपूर्वक्षणयोरपि नानुपपत्तिः। चरः मध्वंसोपान्त्यध्वंसयोरेव तद्धिकरणक्षणत्वादिस्राहुः।

नव्यास्तु खर्रात्तचरमध्वंसवैशिष्ट्यमेव विनश्यद्वस्थक्षणः र्वित्तवेऽवळ्ढेदकत्वोत्पत्तिकाळे विनश्यद्वस्थपदार्थवैशिष्ट्यमेवोत्त्वेऽवळ्ढेदकं विशेषणविशेष्योभयद्यत्तित्वम् । विशिष्ट्यात्तित्वं चेत्तथापि यावत्वप्रवेशे गौरवम् । यावदभावे त्यत्र यावत्पदार्थेत्यत्र च नित्यस्पापि प्रवेशान्त्र तद्वैशिष्ट्यसंभव इति प्रागुक्तळक्षणमयुक्तम् । तस्मात् स्वद्यात्तिध्वस्पातियाग्यद्यः त्यापदार्थविशिष्टसमयत्वं विनश्यद्वस्थे । स्वाधिकरणसमयध्यं साद्यात्तिपदार्थविशिष्टसमयत्वं चोत्पद्यमाने क्षणत्वं तत्तत्पदार्थवैशिष्ट्यस्य विशेषणत्वः साय्वात्तिपदार्थविशिष्टसमयत्वं चोत्पद्यमाने क्षणत्वं तत्तत्पदार्थवैशिष्ट्यस्य तत्काळस्य चावळ्ळेदकत्वात्, तत्तत्पदार्थस्य विशेषणत्वः संभवाच्च । इत्थं च घटसामग्रीक्षणद्यत्तित्वं न घटे इत्यादि वाः वयप्रामाण्यं सुघटम् । क्षणद्वपादिद्यत्तित्वच्यवद्दारश्च क्रिमिकक्षणद्वः यादिद्यत्तित्वच्यवद्दारश्च क्रिमिकक्षणद्वः यादिद्यत्तित्वन्यन्व इति माद्दुरिति चेत्

# अहौिककसन्निकर्षवादः ] प्रत्यक्षकौस्तुभः।

209

मैवम्। प्रागभावानंगीकारे क्षति विरहेण प्रागभावासिद्धाः विष्टापत्तिरिति दीधितिकारानुषाधिनः।

नवीनास्तु केवलनीलाद्यवयवार्ठ्यं चित्ररूपापत्तिवारणाय नवीनमते प्राग- चित्रत्वाबाञ्चित्रं प्रति वडभावहेतुत्वापेक्षया चि- भावितद्धः । त्रत्रागभावस्यैकहेतुता करपने लायवादिति प्रागभावासिद्धः । एवं प्रागभावानङ्गीकारेऽनुपितिसामण्यादीनां सिद्ध्यभावबाधाभावादिविशिष्टपरामशत्वादिना प्रतिवन्धकता वाच्या । तत्र च तादशस्तोमस्य विशेष्णभावे विनिगमनाविरहेण प्रतिबन्धकताबाहुल्यमिति गौरवम् । तदङ्गीकारे च सिद्ध्यभावबाधाभावपरामशदिकमानवेद्य स्वद्यात्तप्रतियोगिकत्व- सम्बन्धेन कृतिविशिष्टानुपितिपागभावत्वादिनैव प्रतिबन्धकता- कल्प्यत इति लाधवम् । तादशसम्बन्धेन कृतिविशिष्टः सन् पागभावः प्रतियोग्यव्यवहितपूर्वक्षण एव वर्त्तत इति नानुपपत्ति । गिभावः प्रतियोग्यव्यवहितपूर्वक्षण एव वर्त्तत इति नानुपपत्ति । रिति प्रागभावसिद्धिरावद्यकीति प्रादुः । अधिकमन्यत्र मत्कृतौ दृष्ट्व्यम् ।

अथ तथापि सामान्यलक्षणावश्यकी । अन्यथा भाविनि पाकसुखादाविच्छा न स्यात् , सिद्धे इच्छाविरहात् । असिद्धस्य च तस्याज्ञानादिति चेत्—

न । ज्ञानेच्छयोः समानप्रकारकत्वेनैव कार्यकारणभावो लाघवान तु समानिविशेष्यकत्वेनापि गौरवादिति पाकत्वादिना मिद्धपाकादिज्ञानादेवासिद्धपाकादाविच्छासम्भवात् । अयं का-लः पाकादिकालीनध्वंसप्रतियोगी कालत्वादतीतकालवदित्यतु-पानेन भाविपाकादिज्ञानस्य सुकरत्वाच्चेति दिक् ।

तस्पात् सापान्य छक्षणाया एवासिद्ध्या सामान्य छक्षणयैव

निवाहे ज्ञानलक्षणायाः प्रसासत्तित्वे मानाभाव इति रिक्तं वच इति ध्येयम्।

यत्तु सामान्य छक्षणेव ज्ञान छक्षणापि न प्रत्यासितः। भ्रप्रामाकरमते सामा- मादिस्थछे संनिकर्षान्तररहितानां विशेष्यादः
न्यलक्षणेव ज्ञानलक्षणाः तिरजतत्वादीनां प्रत्यक्षे भानानङ्गीकारादः
ऽपि न प्रत्यासितः संसर्गा प्रहसदिताद्वहणस्परणात्मकज्ञानद्वयादेः
तत्वण्डनम् व प्रदृश्यापत्तेरिति प्रास्थाकरस्मतम्—

तत्तु अन्यथारूयातिप्रघट्टक एव । विशिष्ठज्ञानस्यैव प्रवृत्त्याः दिकार्योपपादकत्वच्यवस्थापनेन दृषितम् ।

के चित्त ज्ञानलक्षणानक्षीकारे व्याप्तयंशे सिक्षकर्षान्तराः भावेन बाह्वव्याप्यधूपवान् पर्वत इत्यादिविशिष्ठपरापशीसम्भवे नानुषित्यनुपपत्तिरिति तात्सिद्धिः।

यजु प्राक्षाकरैककं-सम्भवतीदं विशिष्ट्रप्रामर्शस्यानुमितिः
हेतुत्वोपगमे तदेव न व्याप्तिमकारकज्ञानत्वेन पक्षधमेताज्ञानत्वेन
चानुमितिहेतुत्या धूमो विह्नव्याप्यो धूमवान पर्वत इतिज्ञानद्वयाः
देवानुमित्युपपत्तेः । न चैवमालोको विह्नव्याप्यो धूमवान पर्वत
इतिज्ञानद्वयाद्व्यनुमित्यापित्तिरिति बाच्यं, समानप्रकारकज्ञानद्वः
यस्यानुमितिहेतुत्वोपगमेनादोषात् । अथैवं द्रव्यत्वादिसामानाधिः
करण्येन वह्नचादिव्याप्तिज्ञानकाले द्रदादौ द्रव्यत्वादिसामानाधिः
करण्येन वह्नचादिव्याप्तिज्ञानकाले द्रदादौ द्रव्यत्वादिना जलादिः
मत्ताज्ञानाद्ध्रदादौ वह्नचाद्यनुमितेर्दुर्वारत्या भवतां कारणवाधेः
नान्यथाख्यातिनिराकरणानुपपत्तिः । न च पक्षभेदेन कार्यकारः
णभावभेदाद्ध्रदादिक्ष्पपक्षयन्तर्भाव्य वह्नचाद्यनुमितौ पक्षधमताः
ज्ञानस्य हेतुत्वाकल्पनान्नोक्तदोष इति वाच्यं, लाघवेन पक्षविशेषः
मनन्तर्भाव्येव समानविशेष्यतापत्यासस्या हेतुत्वकल्पनादिति चेत्न।यद्पावच्छेदेन व्याप्तिज्ञानं तद्वपेण पक्षधमताज्ञानस्यानु

अलौ० सन्निकर्षवादः ] प्रत्यक्षकौस्तुभः।

860

मितिहेतुत्वोपगमेनातिमसक्तद्रव्यत्वादेवर्याप्यतानवच्छेदकतयाऽ

न्यथारूपातिमनङ्गीकुर्वतां तद्वच्छेदेन व्याप्तिग्रहासम्भवेन तेन

क्ष्मेण हृदादौ जलादिमत्ताज्ञानादनुमित्याप्त्ययोगात् । न चैवः

मालोको धूमो वा उभयथापि विद्वव्याप्य इति ज्ञानद्शायां
धूमालोकान्यत्रत्वादिना पक्षचमताज्ञानादनुमित्यनुपपत्तिः ।
धूमालोकान्यत्रत्वस्य गौरवेण व्याप्यतावच्छेदकत्वाभावादिति
वाच्यं, अञावच्छेदकत्वस्य लघुगुरुसाधारणानतिरिक्तवृत्तित्व
क्ष्यत्वात् ।

अथ व्याप्यतावच्छेदकधूमत्वादिमकारकज्ञानं विनापि ज्ञब्दाः
दिजन्यसाध्यवदन्याद्वात्तित्वादिक्पव्याप्तिविशिष्टवत्ताज्ञानादनुषिः
त्युदयेन व्याप्तिविशिष्टवत्ताज्ञानत्वेनैवानुषितिहेतुता वाच्येति सर्वत्र
विशिष्टपराम्बादिनुषितिरिति ज्ञानलक्षणायाः मत्यासत्तित्वमावद्ययः
कष्। न च स्वाश्रयावच्छिन्नत्वस्वानेरूपितावच्छेदकत्वविषयतानिरूः
पिताविषयताश्रयधमविच्छिन्नत्वान्यतरसम्बन्धेन व्याप्तिज्ञानीयमः
कारताविशिष्टहेतुमकारतात्वेनानुगमेऽप्यव्याप्यत्वधूमत्वाद्यवच्छिः
नमकारतानां जनकतावच्छेदकत्वा(१)न्नोक्तदोष इति वाच्यं,महारगौवात्। एवं यत्त्वतत्त्वाननुगमेन विशिष्य धूमत्वाद्यवच्छिन्वयाः
पिज्ञानतत्त्रकारकपक्षधमताज्ञानानां धूमत्वावच्छिन्नालिगकानुमितौ
हेतुत्वोपगमेन हेतुतावच्छेदकभेदेन हेतुतानन्त्यमिति लाधवाद्याः
प्रिविशिष्टवत्ताज्ञानत्वेनैवानुमितिहेतुत्त्रमुचितमिति चेत्

न। भवन्मतेऽपि व्यापकताघितव्याप्तिसाध्यवदन्याद्यत्तित्वा-दीनां तत्मकारतानां चानतिमसक्तानुगतकपाभावेन साध्यवदन्या-दृत्तित्वज्ञानस्य पृथगेव हेतुता वाच्या। एवं च प्रयापि तत्र व्याप्ति-विशिष्टवत्ताज्ञानत्वेनैव हेतुत्वसुपगम्योक्तशाब्दपरामशादनुपितेकप-

<sup>(</sup>१) जनकतावच्छेदकतावच्छेदकत्वादिति 'ख' पुस्तकपाठः ।

#### न्यायकौस्तुभ

गमात् । एवं भवन्मते हेतुतावच्छेदकघटितव्यापकताघटितव्याप्ते स्तुगमासम्भवेन हेतुतावच्छेदकभेदेन तज्ज्ञानहेतुताभेदस्यावइयकः तया मयापि तत्र हेतुतावच्छेदकभेदेन ज्ञानद्वयस्य हेतुताया वाच्यत्वेन । एवं यस्वतचेत्यादिद्वितीयदोषस्यानवकाशात् । न च कारणताद्वयकत्वनापेक्षया छाघवेनैककारणताकत्वनमेवोचितः मिति वाच्यं, तत्तद्धभाविच्छक्रप्यापकसाध्यसमानाधिकरणद्वात्ति तत्तद्धभेद्वपव्याप्तिज्ञानत्वतत्तद्धभेप्रकारकपक्षधमेताज्ञानत्वद्धपारम् न्मतासिद्धकारणतावच्छेदकताद्वश्विन् नियत्वपूर्ववः शिष्टवत्ताज्ञानत्वच्यापकतया ताद्दश्वभेद्वयावच्छेदेन नियतपूर्ववः तिताया उभयवादिसिद्धतया ताद्दश्वभेद्वयावच्छेदेनानन्यथासि दत्वमात्रं कत्यनीयम् ।

भवद्भिस्तु विशिष्ट्रपरामर्शत्वावच्छेदेनानन्यथासिद्धत्वं नियतपूर्ववर्तित्वं च द्वयं कल्पनीयमिति कल्पनागौरवात् । विशिष्ट्रपरामर्शत्वेन हेतुतामते व्याप्त्यंशीयामामाण्यग्रहाभावपः
क्षधर्मतांशीयामाण्यग्रहाभावषोरेकत्र निवेशनीयतया मिथो
विशेष्यविशेषणभावे विनिगमनाविरहेण कारणताबाहुल्यस्य
दुर्वचत्वाच । अमामाण्यग्रहाभावस्य स्वतन्त्रहेतुत्वेऽपि व्याशिविषयकत्वपक्षधर्मताविषयकत्वयोर्मिथो विशेष्यविशेषणभावे
विनिगमनाविरहस्य दुर्वचत्वाच ।

किश्वास्मन्मते व्यापकताज्ञानत्वेनैव व्याप्तिज्ञानस्य हेतुताः सामानाधिकरण्यांश्वानवगाहिनोऽपि ज्ञानादनुमित्युपगमात्। विः शिष्टपरामश्रहेतुतामते च सामानाधिकरण्यविषयतानिवेशस्याधिः क्याद्रेरिवम् । न च व्यापकताघाटितव्याप्तिविषयकविशिष्टपरामः श्वीस्य धूमत्वाळोकत्वादिनानाधर्माविष्यकहेतुमकारतानां स्वाः विष्ठित्रत्वस्वाविष्ठित्रव्यापकसामानाधिकरण्यावाच्छित्रत्वोभयः सम्बन्धेन धर्माविशिष्टमकारतात्वेनानुगमात्र तस्य हेतुतावच्छेदकः भेदेन हेतुताभेद इति वाच्यम् ।

मन्मतेऽपि स्वविषयच्यापकत्वनिरूपकत्व(१)निरूपकताः वच्छेदकाविच्छन्नहेतुप्रकारकताकत्वसम्बन्धेन च्यापकताज्ञानविः शिष्टज्ञानत्वेनानुगतहेतुतायास्सुवचत्वात् । सम्बन्धमध्ये सामानाधिकरण्यस्यापि निवेशनीयतया न पुरुषान्तरीयच्यापकताः ग्रहमादायातिप्रसंगः । तावतापि च सामानाधिकरण्याविषयः तानिवेशापेक्षया छाघवमक्षुण्णमेव । भवतां सामानाधिकरण्यघः टकतच्त्वदार्थविषयताकूटस्यैव निवेशनीयत्वादिति—

तदसत्। छाघवेन साध्याभाववदद्यत्तिःवक्ष्या केवछान्वय्यनुमानानुरोधेन साध्यसम्बन्धितावच्छेदकक्ष्यवत्वक्ष्या वा व्याप्रिरेवानुमितिषयोजिका । तद्विषयकश्च विशिष्ट्यरामशे व्याप्यतावच्छेदकानवगाही शब्दादिजन्य उभयमतेऽपि पृथगेत्र हेतुः
रिति सर्वत्र तादशिविशिष्ट्यरामशे एवानुमितिहेतुने तु ज्ञानद्वयं
कार्यकारणभावान्तरकल्पने गौरवात् । एवं चानुमितिक्ष्यकाः
पिछंगककारणानुमानेनोपनीतव्याप्तिविशिष्ट्हेतुमत्तावगाहिष्यत्यः
सस्य सिद्धौ तिक्षविद्याय ज्ञानछक्षणायाः प्रत्यासत्तिःवकल्पनमावश्यकम् । विशिष्ट्यरामशोदिकल्पनागौरवस्य च फछमुखतया न दोषत्वम् । फछमुखगौरवस्यापि दोषत्वे निषादस्थपत्यधिकरण(२)सिद्धान्तविरोधादिति पाहुरित्यळं परछवेन ।

तत्र ज्ञानलक्षणायाः कार्यतावच्छेदकं लौकिकान्यघटादि-विषयताबालि प्रत्यक्षत्वम्। कारणतावच्छेदकं च किंचिद्विषयता-

<sup>(</sup>१) निक्रपकत्वेत्यस्य पाठो नास्ति 'ख' पुस्तके ।

<sup>(</sup>२) ६-१-५२-५२ जैमिनीयस्त्रभाष्ये शास्त्रदीपिकायाश्चाधि-करणिमदं द्रष्टब्यमिति ।

विज्ञित्तवटादिविषयताशालि ज्ञानत्वम् । एकविषयकज्ञानाद्व्यः विषयकोपनीतभानवारणाय कार्यकारणतयोरवज्छेदके घटादिः निवेशः । कार्यतावज्छेदके लौकिकान्यत्विनवेशाल्लौकिकमान्नकः र्षजन्यनिर्विकल्पके तज्जन्याविशिष्ठपत्यक्षे वा न व्यभिचारः । निर्विकल्पकादप्युपनीतभानवारणाय कारणतावच्छेदके घटादिः विषयतायां किञ्चिद्विषयतावान्छिन्नत्वनिवेशः । सामान्यलक्षणाया उक्तरीत्या असिद्धा न तज्जन्याज्ञातघटादिषत्यक्षे व्यभिचारः शङ्काऽपि । तेन तदुद्धाराय वहूनां क्लेशो व्यथवित ध्येयम् ।

नवीनास्तु निर्विकल्पकस्योपनायकत्वे श्रातिविरहेण तिह्यः कारणतावच्छेदकमत्र नवी- षयकज्ञानत्वमेव कारणतावच्छेद-नानां मते तत्रापत्तिश्र किमिति प्राहुः।

अथैतन्मते निर्विकल्पकप्रस्यक्षापितिर्दुर्बोरा । समकारकज्ञाः नस्य प्रत्यासित्तिस्वमते तु विषयभासकज्ञानप्रत्यासितिविरहेण न तत्प्रत्यक्षापितः(१)।

भवन्मते तु निर्विकल्पकस्यैव विषयभासकज्ञानपत्यासिकः त्वसंभवेन तत्प्रत्यक्षापिकिंदुरुद्धरैव ।

यस्वयोग्यत्वादेव न निर्विकल्पकपत्यक्षिपिति — तदसत् । पत्यक्षसामग्रीसत्वे योग्यत्वस्यार्किचित्कर्त्वात् । न हि प्रयोजनक्षतिभिया सामग्रीकार्यं नार्जयतीति चेत् —

न । अभावपत्यक्षवज्ज्ञानपद्यक्षस्यापि विशिष्टवैशिष्ट्यवीः धमपदि।नातिक्रमेण विषयांशे विशिष्टवैशिष्ट्यविषयताशालित्वः नियमेन विशेषणतावच्छेदकीभूतघटत्वादिप्रकारकज्ञानाविरहेणैव घटत्वादिनिर्विकल्पकस्य घटीयत्वादिना प्रत्यक्षापत्त्यभावात् । न च ताहशनियमस्यासिद्ध्या घटत्वादिप्रकारकज्ञानासत्वेः

<sup>(</sup>१) प्रत्यचोत्पत्तिरिति 'क' पुस्तकपाठः ।

ऽपि केवलिविषये विशेषणित्यादिरीत्या घटमहं जानामीः त्याद्याकारकानिर्विकल्पकपत्यक्षापित्रभवन्मते दुर्वारेति वाच्यः म् । तिर्हे विषयामिश्रितज्ञानप्रत्यक्षं नास्तीतिनियमस्याप्यः सिद्ध्या सप्रकारकज्ञानस्योपनायकतामतेऽपि विषयामिश्रितज्ञाः नग्रहं प्रत्येव सप्रकारकविषयग्रहस्योपनायकज्ञानविधया हेतुत्वेन विषयामिश्रितज्ञानप्रत्यक्षापत्तेर्दुर्वारत्वात् । न च ताहशज्ञानप्रत्यः सस्याप्रसिद्ध्यानापत्तिरिति वाच्यम् । ममापि विशेष्ये विशेषणः वितिरीत्या ज्ञानप्रत्यक्षस्याप्रसिद्ध्यो वापत्तिविरहस्य सुवचत्वात्।

वस्तुतस्तु निर्विकल्पकाद्वितीयक्षणे विशिष्ट्वुद्धौ सत्यां तृतीः
यक्षणे निर्विकल्पकप्रत्यक्षापित्वारणाय सप्रकारकज्ञानहेतुताः
वादिनापि विषयतासंसर्गात्रिक्छिन्नघटत्वात्रिक्छन्नपकारतानिरूपिः
ताविशेष्यतासम्बन्धेन मानसं प्रति तादात्म्यसम्बन्धेन घटत्वादिः
पकारकज्ञानत्वेन हेतुत्वमवद्यं वाच्यम्। तथा च ताद्द्रशहेतुतयैव
निर्विकल्पकस्योपनायकतामते निर्विकल्पकाद्वितीयक्षणेऽपि तत्प्रत्यः
क्षवारणं संभवतीति किंचिद्विषयताविक्छन्नघटादिविषयताञ्चालिः
त्वरूपगुरुक्षपेणोपनायकज्ञानहेतुत्वे मानाभावः।

यत्त विषयस्य कार्यसहभावेनैव पत्यक्षं(१) हेतुतया सप्रकार-कज्ञानहेतुतामते निर्विकल्पकतृतीयक्षणे तत्प्रयक्षाप्रयभावेन नोक्तयुक्तिरुक्तहेतुत्वसाधिका, किन्तु यत्रापेक्षाबुद्ध्यात्मकघट-त्वादिविषयकानिर्विकल्पकं तदनन्तरं च घट इसाकारकविशिष्ट-बुद्धिस्तदुत्तरं घटीयत्वादिना निर्विकल्पकप्रत्यक्षप्रसंगवारणायै-बोक्तहेतुताकल्पनमिति नव्यतरेष्ठक्तम्—

तदसत्। ज्ञानाद्युत्पत्तिद्वितीयक्षणे ज्ञानत्वादिनिर्विकल्प-कोत्पत्तौ तृतीयक्षण एव ज्ञानत्वादिविशिष्टबुद्ध्यात्मकजानामी-

<sup>(</sup>१) प्रत्यचे इति 'ख' पुस्तकपाठः।

त्याकारकानुच्यवसायस्योत्पत्तिसंभवेन विषयस्य कार्यसहभा-वेन प्रत्यक्षहेतुताया असंभवदुक्तिकत्वात् । अपेक्षाबुद्धेः क्षणत्रः यावस्थापितां मन्यमानैस्तदच्यविहतोत्तरक्षणे तद्धिकरणीभूः तात्मिनि घटत्वादिविषयकविशेषगुणोत्पादस्यानभ्युपगमाच । ज्ञान छक्षणोपनीतभानयोश्चात्मिनिष्ठप्रत्यासन्यैव कार्यकारणभा-वः । स च समवाय एव । तेनैकपुरुषीयज्ञानान्नान्यस्योपनीत-भानापत्तिः । सन्निकर्षस्य विषयिनिष्ठप्रत्यासन्यैव हेतुत्विमितिनिः यमे तु विषयिनिष्ठविषयताभत्यासन्या तत्तत्पुरुषीयत्वं निवेद्यवेव हेतुत्विमिति दिक् । अधिकमन्यत्र द्रष्ट्व्यम् ।

योगजधर्मसिक्षकर्षश्च योगाभ्यासजन्यादृष्टविद्यापः । योगजधर्मसिक्षिकः तेनैव सिन्नकर्षेण योगिनः सर्वविषयकसाक्षाः र्षिविचारः त्कारः। तथा च गीता(१)—

> अनागतमतीतं च वर्तमानमतीन्द्रयम् । विमकुष्टं व्यवाहितं सम्यक् पद्यन्ति योगिन इति ॥

न च योगजधर्मस्यालौकिकसानिकष्टिवेन पश्यन्तीत्यनुपः पन्नं, दशेलौकिकसानिकष्णन्यमत्यक्षार्थकत्वादिति वाच्यम्, 'सोऽपश्यत्माणधानेने'त्यादौ ध्यानजन्यमानसेऽपि तत्मयोगः दर्शनात्। अत्र योगिनश्चाश्चषादौ चश्चरादियोग्यमेव विषयो मानसे त्वयोग्यमपि । 'हृदैव योगी प्रातेवोत्ति सर्वम्', 'द्रे ब्रह्मणी वेदितव्ये' इत्याद्यागमवलादयोग्येऽपि तत्मामध्येकल्पनात् । तथा च भद्याः(२)—

<sup>(</sup>१) पद्यमिरं श्रीमद्भगवद्गीतायां नोपलभ्यते मुद्भितपुस्तकेषु । प्रतिप्तं वा भ्रष्टपद्यं वा।

<sup>(</sup>२) कुमारिलभट्टाः क्षेत्रोकवात्तिके चोद्नासूत्रे ११४ कारिका।

### अही । सिन्नकर्षवादः ] प्रत्यक्षकौस्तुभः।

903

भट्टानां मते योगज- यत्राप्यातिशयो दृष्टम्स स्वार्थानातिलंघनात् । धर्मसन्निकर्पविचारः दृरस्रक्ष्मादिदृष्ट्यौ स्यान्न रूपे श्रोत्रवृत्तिता ॥ इतीतिसंप्रदायः ।

नव्यास्तु योगजधर्मस्यैकज्ञानविषयत्वादिसम्बन्धेन विषय-नव्यानां निष्ठतया समवायनात्मानिष्ठतया वा स्वविशिष्टमाक्षा-मतम् त्कारमात्रे हेतुत्वं न तु चाक्षुषमानसादिभेदेनेति पर-माण्वादेश्चाक्षुषादिविषयता दुर्वारैवेसाहुः।

अपर तु-'हदैव सर्व प्रतिवेत्ति योगी', 'सोऽप्रयत्प्रणिधा-नेन', 'क्षणमात्रम् विस्तस्था' वित्यादि स्वारस्येन ब्रह्मवेदनार्थत्वेन च योगजधर्मजन्यज्ञानं मानसमेव । 'यत्राप्यतिश्चयो दृष्ट' इत्यादिकं 'स्वार्थानतिलंघनादि'त्यस्य स्वविषयानतिलंघनादिसर्थकतया सर्वविषयकस्य मनस एवातिशय इत्यर्थकम् । अत एव 'न रूपे श्रोत्रदृत्तिते'तिबंहिरिन्द्रियाणां नातिशय इत्यर्थकिमित्याहुः ।

प्रांचस्तु-अळौकिकप्रत्यासित्तरिष विशेषणतान्तर्गतैव । तथा हि योगजधर्मो मनस्सयुक्तात्मसमवेतस्तत्र विशेषणताख्यः स्वरूपसम्बन्धो विश्वेषाम् । एवं मनस्संयुक्तात्मसमवेतज्ञाने विशेषणता तद्विषयाणामेव मनस्संयुक्तात्मसमवेतज्ञानिषयीभृतसामान्ये विशेषणताख्यः स्वरूपसम्बन्धो व्यक्तीनाम् । तथा चेयं सर्वा प्रसाम् सिक्मेनस एव, न तु बिहिरिन्द्रियाणाम् । एवं च सुरिम चन्दः निमत्यादिज्ञानं सौरभप्रत्यासन्नेन मनसा चन्दनप्रत्यासन्नेन चक्षुषा जन्यते । न चैवमस्य विषयप्रत्यासन्नमनोजन्यत्वेन मानस्वापत्तौ सांकर्याणित्तिति वाच्यं, प्रमाणानतरासहकृतमनोजन्यत्वस्य मानसत्वप्रयोजकृत्वात् । अन्यथाऽऽत्मानुमितेरात्मरूपः विषयप्रत्यासन्नमनोजन्यत्वेन मानस्वापत्त्रासन्त्रमनोजन्यत्वेन मानस्वय्यासन्नमनोजन्यत्वेन मानसत्वस्य मानसत्वप्रयोजकृत्वात् । अन्यथाऽऽत्मानुमितेरात्मरूपः विषयप्रत्यासन्नमनोजन्यत्वेन मानसत्वं दुरप्वादं स्यात् । प्रमार्णान्तरासहकृतत्वम् ।

२५ न्या० कौ०

तेन स्मृतिकरणानुभवसदकृतमनोजन्यायां स्मृतौ न मानसत्वाः पतिः । न च विहारिन्द्रियप्रत्यासित्तित्वमेवासां कथं नोच्यत इति वाच्यं, तथा सिति श्रोत्रेण ज्ञानादेरुपनीतस्य ग्रहे श्रोत्रात्मनोस्संयोगाभावेन श्रोत्रसंयुक्तमनस्संयुक्तात्मसमवेतज्ञानादौ विशेषः णतायाः प्रत्यासित्तित्वे गौरवात् । मनः प्रत्यासित्तित्वे च मनः संयुक्तात्मसमवेतज्ञानादौ विशेषणतायाः प्रसासित्तित्वे छाघवात् ।

किं च मानसज्ञानस्थले मनःप्रत्यासित्तित्वस्यावदयकत्वे तेनैव सर्वत्रोपपत्ती अन्येन्द्रियप्रत्यासित्तित्वे मानाभावः । तस्मादली-किकप्रत्यासित्तिमनस एव । अथास्या विदोषणतात्वे एतज्जन्यस्य लौकिकप्रत्यक्षत्वापात्तिरिति चेत्—

मैवम् । ल्रोकिकत्वं हि न षडन्यतमप्रत्यासात्तिजन्यत्वं, किन्तु योगजधर्मादिप्रसासत्त्यजन्यत्वस् । तचास्या विशेषणताः न्तर्भावेऽपि न योगजधर्मादिजन्ये संभवतीत्याहुशिति दिक् ।

तच प्रत्यक्षं द्विविधम् — निर्विकरपकं सविकरपकं च ।
प्रत्यक्ष- तत्र निर्विकरपकत्वं सविकरपकत्वं च न जातिरू
विभागः पम् । चाक्षुषत्वादिना सांकर्यादांशिकत्वाच किन्तू
पाधिरूपम् । तत्र वैशिष्ट्यानवगाहिज्ञानं निर्विकरपकम् । तद्वगाः
हिज्ञानं सविकरपकम् ।

अथ निर्विकल्पकस्य वैशिष्ट्यानवगाहित्वमसिद्धम्, जानिर्विकल्पके तिन्यवत्योरिव समवायरूपवैशिष्ट्यस्यापि घटत्वाः
प्रक्ताः दिनिर्विकल्पके भानसंभवात्। न च विशेषणज्ञानाः
र्थं जातिभानम्। तद्भानं च न न्यक्तिभानं विनेति तद्दापे समवायः
भाने तु न किमपि प्रयोजनिमिति न तद्भानमिति वाच्यम्। प्रयोजनाभावेऽपि सामग्रीसत्वे कार्यावश्यंभावादिति चेत्-

न । ससम्बन्धिकपदार्थप्रसक्षे सम्बन्धिज्ञानस्य हेतुताया

इानादिससम्बन्धिकपदार्थमत्यक्षस्थले कल्प्यतया घटत्वादिसम्बन्धिकानाभावेन निर्विकलपके सम्बन्धाभावात् । निर्विकलपकात्मकसम्बन्धिकाने सति सविकलपके तद्धानाच । अत एव निर्विकलपके व्यक्तिभाने सानाभावः । व्यक्तिभानं विना न जाति-भानमितिनियमे सानाभावात् । घटादिनिर्विकलपके घटादिव्यक्तिभानानुरोधेन जातिभाने स्वाश्रयभाननियमस्य बाज्यतया रजतत्वादिश्चमे व्यभिचारेण ताह्यानियमस्यासभवाचित्यपि निर्देशम् । सम्बन्धिभानहेतुत्वानुरोधेन तस्यावश्यकत्वात् । जाते । सिव व्यक्तेरपि समवायसम्बन्धित्वादिति संप्रदायः ।

वस्तुतस्तु ज्ञानादिससम्बन्धिकपदार्थमकारकमत्यक्ष एव सम्बन्धिज्ञानस्य हेतुतायाः क्लुमत्वेन निर्विकलपकेऽपि समवा-यभानमस्त्येव । अत एव निर्विकलपकस्याप्युपनायकतया त-स्मात्समवायोपनीतभानानिर्वाहः । एतेन व्यक्तिभाने मानाभाव इत्यपि निरस्तम् । निर्विकलपकाद्यक्तयुपनीतभानानुरोधेन त-स्यावक्यकत्वात् ।

के चित्र तद्विशिष्ट चुद्धा तद्विशेषण ज्ञानस्येव तद्विशेष्यक बुद्धा तद्विशेष्य ज्ञानस्यापि हेतुत्या घटादिनिर्विक स्पक्ते घटत्यादेरिव घटादेरिप भानमावश्यकम् । न च घटत्वादिसामान्य स्वभण प्रत्यास त्तिजन्याती तानागतघटादि विशेष्यक ज्ञाने ऽतीतघटादेः प्राग्तानेन व्यभिचारा स्रोक्तिक प्रेण विशेष्य ज्ञानहेतुतासंभव इति वाच्यं, सामान्य स्वभणायाः स्वाश्रयानिर्विक स्पक्त जनक त्वांगी कार्रेण ताहशानिर्विक स्पक्ती तरं घटत्वादिसामान्य स्वश्रयानिर्विक स्पक्त प्रया घटत्वादिम कार्यभचाराभावात् । अथ सामान्य स्वश्रयाचाः स्वाश्रयनिर्विक स्पक्त जनक त्वे प्रमेयत्वाः दिसामान्य स्वश्रयान्य स्वाश्रयानिर्विक स्पक्त जनक त्वे प्रमेयत्वाः दिसामान्य स्वश्रयासस्या जगत एव निर्विक स्पक्त जननात्साः

368

र्वज्ञापितिरिति चेत्-

मैवम् । सार्वज्ञं यदि सर्वविषयकपत्यक्षवत्वं तः दा सामान्यपत्यास तेनिविंक त्पकाजनकत्वपक्षेऽपि तद्दुर्वारम् । ममयत्वादिसामान्यपत्यासत्त्या प्रमेयत्वादिपकारेण जगत एव प्रसारम सर्वसंमतत्वात् । यदि च घटत्वाद्यंशे निष्पकार्कपः टत्वादिनिष्विळतत्तद्धर्ममकारकनिखिळतत्तद्धर्मिविशेष्यकपत्यक्ष-वत्वं तदा सामान्यळक्षणपत्यासत्तेनिर्विकल्पकजनकत्वाभ्युपगमे पि न सार्वज्ञमसिकः । सामान्य छक्षणाजन्य निर्विकलपके तद्धर्मः प्रकारकत्वतद्धर्मिविशेष्यकत्वयोरभावात् । सविकल्पके च घटः त्वाद्यंशममेयत्वादेः प्रकारतया घटत्वाद्यंशे निष्पकारकत्वाभा-वात् । न च प्रमेयत्वादिसामान्य् छक्षणप्रत्यासच्या घटत्वपटत्वा-दीनां सर्वेषामेव स्वाश्रयाणां निर्विकलपकजनने तदुत्तरं स्वप्रकाः रकस्वाश्रयविद्योष्यकपत्यक्षजननसमये घटत्वपटत्वादीनां सर्वे-षामेव स्वाश्रये विशेषणीभुयमानसम्बदः विशेषणञ्जानः सम्भवादिति वाच्यम् । अलौकिकघटत्वपटत्वादिमकारकः मति समकारकघटत्वपटत्वादिज्ञानात्मः मत्यक्षत्वाव च्छिन्नं कज्ञानलक्षणपत्यासत्तेर्हेतुताया निर्विकल्पकात्तदसम्भवात् न च तथापि निर्विकल्पकोत्पत्तितृतीयक्षणे प्रमेयत्वादिसामान्यः ळक्षणमत्यास्त्रया तादशज्ञानसंभवः । द्वितीयक्षणोत्पन्नप्रमेयत्वाः दिसामान्यलक्षणमत्यासात्तिजन्यविशिष्टज्ञानस्यैव ज्ञानलक्षणमत्याः सत्तित्वात् । निर्विकरपकस्यापि कारणभूतप्रमेयत्वादिसामान्यः पकारकज्ञानविशेष्यांशे प्रमेयत्वादिप्रकारकत्वेनांशतः कत्वात् । द्वितीयक्षणेऽपि तादृशज्ञानसंभवश्चेति वाच्यम् । तथा सति सामान्यळक्षणमस्यासत्तेर्निर्विकल्पकाजनकस्वपक्षेऽपि प्रमेय-त्वादिसामान्यळक्षणप्रयासत्तिजन्यपत्यक्षोत्तरं तस्य दुर्वोरत्वात्।

## निर्विकरपकवादः ] प्रत्यक्षकौस्तुभः।

299

न च सामान्यलक्षणपत्यासत्ते निर्विकल्पकाजनकत्वपक्षे प्रमेयत्वादिसामान्यलक्षणपत्यासत्तिजन्यप्रमेयत्वादिपकारकघटत्वपटत्वादिनिखल्लवस्तु विशेष्यकप्रत्यक्षोत्पत्ति द्वितीयक्षणे प्रमेयत्वादिक्ष्पेण घटत्वपटत्वादीनां सर्वेषामेव स्वाश्रयेऽपि विशेषणीभृयमाः
नसंभवेऽपि घटत्वपटत्वाद्यंशेऽन्यापकारकघटत्वपटत्वादिपकारकज्ञानस्यासंभव इति वाच्यम्। तर्हि सामान्यलक्षणप्रत्यासत्तेनिर्विकल्पकप्रत्यक्षजनकत्वपक्षेऽपि न तादशज्ञानसंभवः। प्रमेयत्वादिभासकसामग्रीसत्वेन प्रमेयत्वादेर्घटत्वाद्रौ विशेषणीभूयमानस्यावश्यकत्थादित्याहुः—

तदसत् । सामान्यळक्षणप्रत्यासत्तेर्निर्विकल्पकजनकत्वप-क्षे घटत्वाद्यंशेऽन्यापकारकघटत्वादिज्ञानस्य निर्विकलपकस्यैव सत्वेन घटत्वांशेऽन्यामकारकघटत्वादिविशिष्टबुद्धेस्सामग्रीसत्वे-न निर्विकल्पकोत्तरं तादृशाविशिष्टबुद्धेरिप दुर्वारत्वात् । प्रमेयत्वादेरपि भासकसामग्रीसच्वेन जातिमान् घट इत्या-दिज्ञानवद्भयाविषयताशास्त्रिज्ञाने वाधकाभावात् । सामा-न्यलक्षणपत्यासत्तेर्निर्विकल्पकाजनकत्वपक्षे तु शेऽन्यामकारकघटत्वादिज्ञानविरहेण तादृशविशिष्टज्ञानासंभ-वात्। न च तादृशसार्वज्ञे इष्टापत्तिरिति वाच्यम्। तथासाति प्रमे-यत्वादिसामान्यलक्षणपत्यासत्तिजन्यज्ञानोत्तरं घटः पृथिवी न वा घटो द्रव्यं न वेत्यादिसंशयानुपपत्तेः । न च प्रमे-यत्वादिसामान्यळक्षणप्रत्यासत्तिजन्यद्रव्यं पृथिवीत्यादिज्ञानस्य द्रव्यत्वपृथिवत्वि। द्यंशे निर्धार्मेतावच्छेदकतया न तस्य संशयप्र-तिबन्धकत्वं सम्भवतीति वाच्यम् । घटत्वपटत्वादिमकारकज्ञानः ममेयत्वादिसामान्यळक्षणमत्यासत्तिजन्यविशिष्टमत्य-क्षोत्तरं घटत्वपटत्वादेरपि द्रव्यत्वपृथिवीत्वाद्यंशे धार्मितावच्छे-

दकतया भानसंभवात् । किं च रजतत्वादिस्मरणोत्तरं दोषवशात् जायमाने इदं रजतिमत्यादि शुक्त्यादिविशेष्यक-रजतत्वादिमकारकज्ञाने व्यभिचारेण विशेष्यज्ञानहेतुत्वमसंभवदुः क्तिकमेव । न च तत्रान्तरा शुक्त्यादिनिधिकल्पकाभ्युपगमात्र व्यभिचार इति वाच्यम्। पूर्वोपदर्शित(१)रजतत्वादीनां तत्र मका-रत्या भाने वाधकाभावेन तत्र शुक्त्यादिनिधिकल्पकोपगमासंभ-वात् । न च तत्र विशेष्यज्ञानाभाव एव वाधक इति वाच्यम् । तथा सित विशेष्यज्ञाने हेतुतासिद्धौ शुक्यादिनिधिकल्पक सिद्धिन्तिसद्धौ च व्यभिचाराभावे ताद्दशहेतुतासिद्धिरित्यन्यो-

अपि च समानप्रकारकत्वेनैवानुमितिपरामर्शयोः
कार्यकारणभावांगीकर्तृनवीनमते पर्वतत्वाद्यविद्धन्नविशे

व्यक्वद्वद्यादिविधयकानुमितीप वेतत्वाद्यविद्धन्नविशेष्यकवद्वयाः
दिव्याप्यधूमादिप्रकारकिनश्चयत्वेन हेतुत्या एकपर्वतिविशेष्यः
कपरामर्शात्पर्वतान्तरिवशेष्यकानुमितिर्जायते । तत्र व्यभिचाः
रेण विशेष्यज्ञानहेतुत्वमसंभावितम् । न च पर्वतत्वादिकं निवेष्याः
कपरामनिष्ठपत्यासर्याऽनुमितिपरामर्शयोः कार्यकारणभावोपगमे
प्वतत्वादिभेदेनानन्तकार्यकारणभावापत्तिरिति वह्न्यादिविधयः
तानिक्षितिविशेष्यतासम्बन्धेनानुमिति प्रति वह्निव्यादिक्यः
पर्वतिवशेष्यकपरामर्शात्पर्वतान्तराविशेष्यकानुमितिर्न सम्भवतीति
वाच्यम् , वह्निध्याप्यधूमत्रद्वव्यामित्यादिद्वयत्वाद्यविद्धन्नपर्वताः
दिविशेष्यकपरामर्शात्पर्वतो वह्निमानित्यादिपर्वतत्वाद्यविद्धन्नः
विशेष्यकपरामर्शात्पर्वतो वह्निमानित्यादिपर्वतत्वाद्यविद्धनः
विशेष्यकानुमित्युत्पादवारणाय विशेष्यतासम्बन्धेन तयोः काः

<sup>(</sup>१) 'पूर्वोपस्थितेर्गत 'ख' पुस्तकपाउ' ।

# निर्विकरपकवादः ] प्रत्यक्षकौस्तुभः।

239

र्यकारणभावे।पगपेऽपि पर्वतत्वादिनिवेशस्यावश्यकत्वात् । न चैवं लाघवाद्वह्रचादिविधयतानिक्षिपतिविशेष्यतावच्छेदकतासम्बन्धेनानुमितिं प्रति विह्विच्याप्यधूमादिप्रकारतानिक्षिपतिविशेष्यताः वच्छेदकतासम्बन्धेनेव परामर्शस्य हेतुत्वमास्तामिति वाच्यम्, इ छापचोः । तथापि पर्वतादिविशेष्यानन्तर्भावेन व्यभिचारवारण-स्याशक्यत्वात् । अनुमानपरिच्छेदवक्ष्यमाणरीत्यात्मिनिष्ठप्रसास-च्येवानुमितिपरामर्शयोः कार्यकारणभावस्यावश्यकत्वाच ।

वस्तुतस्तु तद्विशेष्यक्रबुद्धौ तद्विशेष्यज्ञानहेतुत्वे प्रमाणाभा-वेन ताहशहेतुत्वमिसद्धमेन । न चान्वयव्यातिरेकाभ्यां तद्धेतुत्व-पिति वाच्यम् । विशेष्योन्द्रियसिककर्षादेरेव तद्धेतुत्वसम्भवेन तेन विशेष्यज्ञानान्वयव्यतिरेकयोरन्यथासिद्धत्वात् । ताहशान्वयव्य-तिरेकयोरप्यासिद्धश्च । न चैत्रं तद्धिशिष्टबुद्धौ तद्विशेषणज्ञानस्यापि हेतुत्वं न स्यात् । विशेषणोन्द्रियसिककर्षादिना तदीयान्वय-व्यतिरेकयोरन्यथासिद्धत्वं तयोरिवासिद्धत्वं चेत्यस्य तत्रापि सु-वचत्वादिति वाच्यम् । अग्रे वक्ष्यमाणयुक्तरेव तात्सद्धः । ताह-शयुक्तश्च विशेष्यज्ञानहेतुतायामसम्भन्नादिति न किश्चिदेतत् । तस्माद्धटादिनिर्विकल्पकस्य घटादिविशेष्यव्यक्तिविषयत्वे पूर्वी-पदिशेतमदुक्तयुक्तिरेवादरणीयेति दिक्।

इत्यं च प्रकारताश्रुन्यं विशेष्यताश्रुन्यं सांसर्गिकविषयतानिर्विकल्पकसविक- श्रुन्यं वा ज्ञानं निर्विकल्पकम् । प्रकारतारूयल्पकलक्षणनिष्कर्षः विषयताशालि विशेष्यताशालि सांसर्गिकविप्रयताशालि वा ज्ञानं सविकल्पकिमिति सिद्धम् ।

ननु निर्विकल्पके मानाभावः । तस्यातीन्द्रियत्वेन प्रसक्षा-निर्विकल्पके सम्भवात् । न च विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानस्य हे-मानाभावः तुतया घटत्वादिज्ञानं विना घटत्वादिविशिष्टबुद्ध्य- सम्भवात्ति द्विरिति वाच्यं, तत्रैव मानाभावात । विशेषणिकः बेष्ट्येन्द्रियसात्रिकर्षादित एव तदुपपत्तेरिति चेत्—

अत्रोच्यते-जातिमानित्याद्याकारकघटत्वादिपकारकज्ञानी-यजातित्वाद्यविच्छन्नघटत्वादिमकारताभ्यो घट इत्याद्याकारकः ज्ञानीयनिरवाच्छित्रघटत्वादिपकारतासु तावद्वैलक्षण्यमनुभवसिद्धः तया दुरपह्नवमेत्र । ताद्द्यापकारताश्च यदि तत्प्रकारकज्ञानसाम-ग्रीमात्रनियम्यास्तदा जातिमानित्याचाकारकघटत्वादिपकारक प्रत्यक्षविलोपप्रसङ्गः । तस्यापि तादशपकारताशालित्वे बाधकाः भावात् । यदि च ताः घटत्वाद्यंशे किञ्चित्पकारकज्ञानसामग्न्यः समवहिततादशसामग्रीनियम्यास्तदा जातिमान् घट इत्याद्याकाः रकद्विविधघटत्वादिप्रकारताज्ञालिज्ञानविलोपप्रसङ्गस्तस्याज्ञाति त्वाद्यविच्छन्नघटत्वादिपकारताशालिबुद्धौ जातित्वादिना घटः त्वादिविषयकज्ञानस्य निरवार्चछन्नघटत्वादिपकारताशाछिबुद्धौ निरवाच्छन्नघटत्वादिविषयकज्ञानस्य च हेतुतां स्वीकृत्य यदा जातित्वादिनैव घटत्वादिविषयकं ज्ञानं तदा जातिमानित्याद्याः कारकं ज्ञानम् । यदा च निरविच्छन्नघटत्वादिविषयकमेव तदा घट इत्याद्याकारकम् । यदा च जातित्वादिना घटत्वादिः ज्ञानं निरविच्छन्नघटत्वादिविषयकं ज्ञानं च तदा मान् घट इत्याद्याकारकद्विविधघटत्वादिमकारताज्ञालिज्ञानमिति व्यवस्थोपेया। एवं च प्राथामिकघटत्वादिविशिष्टबुद्ध्यनुरोधेन निर्विकल्पकासिद्धिरावश्यकी।

नतु विशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानहेतुता न सम्भवति, विशिष्टः स्मरणे व्यभिचारात् । न च विशेषणज्ञानस्य ज्ञानत्वमनिवेश्य तद्विषयकत्वेनैव हेतुतया विशिष्टस्मरणपूर्वे तादशसंस्कारसत्वात्र व्यभिचार इति वाच्यम्। तथा सत्यनुद्बुद्धतद्विषयकसंस्कारादिष निर्विकरपकवादः । प्रत्यक्षकौस्तुभः।

908

ताद्वीशिष्ट्वद्ध्यापत्तेः । न चोद्घोधकस्य विशेषसामग्रीत्वाभ्युपगमान्नोक्तापत्तिरित वाच्यं, उद्घोधकं विनापि तादशकारणतावच्छेदकाविच्छन्नज्ञानाद्विशिष्ट्वद्धित्वाविच्छन्नानुभवजननेन तद्धपीविच्छन्नोत्पत्तो उद्घोधकस्य विशेषसामग्रीत्वासम्भवात् । अथानुभवत्वं विशेषणज्ञानजन्यतावच्छेदकपिति विशिष्टस्मरणस्य कार्यतावच्छेदकानाक्रान्तत्या न तत्र व्यभिचारः । न चानुभवत्वस्य
स्मृत्यन्यज्ञानत्वद्धपत्या गौरविमिति वाच्यं, तस्य जातिक्षपत्वात्।
न च तत्र मानाभावः। विशेषणज्ञानजन्यतावच्छेदकत्यैव तिसदेशित चेत्—

न । बाधाभावादिजन्यतावच्छदकतया सिद्धेर्न परो-क्षत्वादिना सांकर्येणानुभवत्वस्य जातित्वासंभवादिति चेत्-

अत्र केचित्—निर्विकल्पकात्मकस्मरणस्य विशिष्ठस्मरः
णप्राक्काले स्वीकारादेव न तत्र व्यभिचारः। अथ रजतत्वादिना
रंगं रङ्गत्वादिना रजतमवगाहमानात्मंस्काराद्विपरीतक्रमेण तदवगाहिन्याः स्मृतेवीरणाय तत्मकारकताद्विशेष्यकस्मृति प्रति तत्प्रः
कारकतद्विशेष्यकसंस्कारत्वेन हेतुत्वस्योपेयत्या निर्विकल्पकात्मकस्मरणस्य संस्कारजन्यतावच्छेदकानाक्रान्तत्या संस्कारात्निर्विकल्पकस्मरणासम्भवः । न च तद्विशेष्यकतत्प्रकारकसंस्कारस्य
तद्विशेष्यत्वानिक्षितप्रकारतान्यतदीयविषयतेव जन्यतावच्छेः
दिका। तथा च निर्विकल्पकीयाविषयतायामपि ताहशाविशिष्ठभेदः
सत्वात्निर्विकल्पकस्मृतेस्संस्कारजन्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वं संभवसेवति वाच्यम्। तथा सति रंगादिविशेष्यकरजतत्वादिप्रकारकसंस्कारजन्यरजतत्वादिनिर्विकल्पकस्मरणस्यापि रजतादिविः
क्रियकरजतत्वादिप्रकारकसंस्कारजन्यतावच्छेदकाक्रान्तत्या व्यभिचारमसङ्गादिति चेत्

२६ न्या० कौ०

#### न्यायकौस्तुभे

न । निर्विकल्पकस्मरणानुरोधेन ताद्रिषयकस्मृतित्वाविच्छन्नं प्र ति तद्विषयकसंस्कारत्वेन कारणत्वान्तरस्य कल्पनेन निर्विकल्प-कस्मरणसम्भवात् ।

यदि चैताद्यातिरिक्तकार्यकारणभावकल्पने गौरवं, एवं गगनादिपदादाकाशादिगोचरनिर्विकल्पकस्मरणानुपपादनं च न हि गगनगाचरो निर्विकल्पकसाक्षात्कारो विद्यते येन तथा-विधः संस्कारो जायेत, अनादिस्मरणसंस्कारधाराकरपने तु प्रमाणाभावोऽपूर्वस्यातीन्द्रियस्य वस्तुनः पारिभाषिकहित्थादिः पदादस्मरणप्रसङ्गश्चेति विभाव्यते तथापि न क्षतिः। प्रकारा-न्तरेण निर्विकंस्पकस्मरणोपपादनसम्भवात् । तथा हि-पर्वतो विद्विमानिसादिस्मृतौ तादशसंस्कारस्य हेतुत्वं सर्वसिद्धम्। तत्केन रूपेण न ताबद्विहत्वाद्यविद्यन्नप्रकारतानिरूपितप्रवेतत्वाः चविच्छन्नविशेष्यताशास्त्रिस्मृतित्वाविच्छन्नं प्रति तादशसंस्काः रत्वेन समवायघटितसामानाधिकरण्यप्रत्यासस्या हेतुत्वम् । तथा सति प्रवत्तवादिना महानसादौ विहत्वादिना गैरि-काद्यवगाहिनः संस्काराद्वित्वादिना वह्नचाद्यवगाहिनः पर्वतत्वादिना पर्वतावगाहिनः स्मरणस्यापत्तेः । नापि विहत्वाद्यविद्यन्नवह्यादिनिष्ठप्रकारतानिक्विपतपर्वतत्वाद्यविद्यः न्नपर्वतादिनिष्ठविशेष्यताशास्त्रिस्मृतित्वावाच्छन्नं प्रति तादृशसं-स्कारत्वेन हेतुत्वम् । तथा सति पर्वतत्वादिना पर्वताद्यन्तरे विद्वित्वादिना वहचाद्यन्तरावगाहिनः संस्कारात्पर्वतत्वादिः नैतत्पर्वतादौ विद्वत्वादिनैतद्वह्याद्यवगाहिनः स्मरणस्य सङ्गात् । न च विहत्वाद्यविछन्नतत्तद्यक्तिप्रकारतानिरूपितपः र्वतत्वाद्यविच्छन्नतत्त्र झिक्तिवृत्तिविशेष्यताशाछिस्मृतित्वाविच्छनं प्रति तादृशसंस्कारत्वेन देतुत्वान्नोक्तदोष इति वाच्यम् । तथा

साति बह्नित्वादिना तत्तत्स्मृतिव्यक्ति पर्वतत्वादिना तत्तत्सं-स्कारव्यक्ति चावगाहमानस्य स्मरणस्यानुरोधेन तत्तत्समरणव्यः क्ति तत्तत्संस्कार्व्यक्ति च निवेश्य तादशस्मरणं पति तादशसं-क्कारस्य हेतुत्वे स्मरणव्यक्तिसंस्कारव्यक्तिभेदेन हेतुताभेद-स्यावश्यकत्वे वह्नचादिविषयमनिवेश्य तत्त्व सिक्तत्वादिनैव स्मृति-संस्कारयोर्हेतुहेतुमद्भावस्य कल्पयितुम्राचितत्वेनानन्तहेतुतापत्तेः। किन्तु विषयिविषयतयोस्संसर्गस्य विषय्युत्पादकसामग्रीनियः म्यतया ज्ञानविषयतयोस्तंसर्गस्य ज्ञानोत्पादकसामग्रीसापेक्ष-स्वेन विषयतानिष्ठनिक्षयकतासम्बन्धेन तदात्मसमवेतस्मृतित्वाव-च्छिन्नं प्रति तेन सम्बन्धेन तदात्मसमवेतसंस्कारत्वेन हेतुतोपे या । अस्ति च वह्नयादिमकारतानिरूपितपर्वतादिविशेष्यतायां निकष्कतासम्बन्धेन संस्कार इति तत्र निक्तवकतासम्बन्धेन पर्व-तो बहिमानित्याद्याकारकं स्परणमुत्पद्यते। ज्ञानसंस्कारयोर्विषय-ताभेदे यानाभावात् । एवं च निर्विकल्पकीयविषयताव्यक्ताविष संस्कारस्य निरूपकतासम्बन्धेन सत्वात्तत्र तेन सम्बन्धेन स्मर-णम्रपपद्यत इति न निर्विकल्पकस्भरणानुपपत्तिरित्याहुः-

तदसत् । निर्विकल्पकाविषयतायास्संस्कारानिक्षितत्वे मान्नाभावात् । गगनादिपदादाकाशादिगोचरनिर्विकल्पकस्मरणानु-पपत्तिताद्वस्थ्याच । शाब्दबुद्धेनिर्विकल्पकत्वाभावेन लौकिकप-त्यक्षस्य च तत्रासम्भवेन गगनादिष्टित्तिनिर्विकल्पकत्वाभावेन लौकिकप-केन चिद्नुभवेनानिक्ष्यत्या संस्कारस्य निक्ष्पकतासम्बन्धेन तत्रासत्वात् ।

वस्तुतस्त्वनुपदमेव वक्ष्यमाणमकारेण निर्विकल्पकस्मरणोप-गममन्तरेणैव विशिष्टस्मरणे विशेषणज्ञानहेतुत्वायां व्यभिचारवा-रणसम्भवेन निर्विकल्पकस्मरणकल्पनममामाणिकमेवेति चेत्- अत्राहु:-तत्रकारकज्ञानत्वमपेश्यागुरोस्तत्पकारकपत्यक्ष त्वस्यव विशेषणज्ञानजन्यतावच्छेदकत्वोपगमेन विशिष्टस्मर्णे व्यभिचाराभावः । न च प्रयक्षत्वस्य तथात्वे तज्ज्ञानाभावद्ञा-यां तत्प्रकारकानुमित्याद्यापत्तिरनुमित्यादेविशेषणज्ञानजन्यता-वच्छेदकानाक्रान्तत्वादिति वाच्यम् । तज्ज्ञानाभावद्ञायां त-त्पकारकानुमितिशाब्दवोधादिजनकपरामर्शविशेषपदजन्यपदार्थो परिथतिविशेषाद्यात्मककारणाभावेन तत्प्रकारकानुमित्याद्यापत्ते रभावात् ।

अथानुमितौ विशेषणज्ञानस्याहेतुत्वे जलादिन्यापकीभूताभावप्रतियोगिपृथिवीत्ववती पृथिवीत्याद्याकारकामिसद्धमा
ध्यकपरामर्शात्पृथिन्यामितरभेद इत्याद्याकारकसाध्यविशेष्य
कानुमित्युत्पत्तिसमये पृथिवी जलादिभिन्नेत्याद्याकारकसाध्यविशेषणकानुमितिर्दुर्वारा । न चेष्टापात्तिः पृथिन्यामितर
भेदः पृथिवीतरभेदवतीत्याद्याकारकद्विविधाविषयताञ्चालिन्या
अनुमितरनुभवविरुद्धत्वात् । न च ताद्दशानुमितावन्वयन्याप्यवगाहिपरामर्शस्य हेतुत्या तदभावादेव नापत्तिरिति वाच्यम् । न्यतिरेकन्याप्त्यवगाहिपरामर्शाद्दिप स्वातन्त्रयेणेतरभेदोपस्थितिकाले साध्यमकारकानुमित्युत्पादेन ताद्दशपरामर्शघटितसामग्न्यास्तथाविधानुमित्युत्पादकत्वस्यावद्यं स्वीकरणीयतयाऽन्वयन्याप्त्यवगाहिपरामर्शस्यक्षारणविरहस्याकिश्चित्करत्वादिति चेत्—

न । पृथिवी जलभेदवतीत्याद्याकारिकाया जलभेदत्वाद्यः विद्यान्तिकाल्या अनुमितेर्जलभेदत्वादिविशिष्टवैशिष्ट्यावः विद्यादिविशिष्टवैशिष्ट्यावः गाहितया तत्र च विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानमुद्रया जलः भेदत्वादिपकारकज्ञानस्य हेतुतया ताहशकारणविरहादेव साः

ध्यविशेष्यकानुमित्युत्पत्तिकाले साध्यप्रकारकानुमित्यापादनासः म्भवात्। केवलं विशेष्यं विशेषणमितिरीत्या तथाविधानुमित्तेश्वास्यकपरामश्रीत्वद्याचिद्प्यनभ्युपगमेनादोषात्। न च यत्र जलभेदत्वादिना जलभेदाद्यतिरिक्तपदार्थज्ञानमस्ति तत्र विशेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानसत्वात्पृथिवी जलभिन्नेसाद्यनुः मित्यापात्तिरिति वाच्यम् , तत्र ताद्दशानुमितेरिष्टत्वात् । न च तत्र वास्तवसाध्यज्ञानक्ष्पपतिवन्धंकासत्वेन साध्यस्य विशेष्यत्या भानसम्भवादेकविधपरामश्रीद्विधिधविषयताशालिन्या अनुः मितेरापात्तः । इष्टापत्तौ चानुभविवरोध इति वाच्यम् । साध्यत्वश्रेष्यक्षानस्यव साध्यविशेष्यः ध्यतावच्छेदकक्षेण यत्किञ्चाद्विषयकज्ञानस्यव साध्यविशेष्यः कानुमितिविशोधितया साध्यस्य विशेष्यत्या भानासम्भवात्। अत एव भेदत्वादिप्रकारेण घटाद्यवगाहिप्रसिद्धरिप विश्रोधित्वम् ।

यत्तु तत्प्रकारकानु।मितित्वावाच्छिनं प्रति विशेषणज्ञानस्य हेतुत्वान्तरकल्पनया नोक्तापात्तः ज्ञानत्वस्य तज्ञन्यतावच्छेदकत्वे तस्य नित्यसाधारणतया जन्यत्वविशेषितस्यैव तथात्वं स्वीकरणीयम् । नित्यद्वत्तिधर्मस्य कार्यतानवच्छेदकत्वादिति जन्यत्वज्ञानत्वयोर्विशेष्यविशेषणभावे विनिगमनाविरेहण कारणताः
द्वाद्धरवच्छेदकगौरवं चेति तदपेक्ष्यानुमितौ विशेषणज्ञानस्य हेतुत्वान्तरकल्पनाया एवौचित्यादिति—

तदसत् । उक्तरीसैवोपपत्तौ ताहशहेतुत्त्रान्तरकल्पने मा-नाभावात् । नित्यसाधारणधर्मस्य कार्यतावच्छेदकत्वे क्षतिवि-रहाच्चेति ।

अत्र प्रत्यवतिष्ठन्ते बहवः-तत्पकारकप्रत्यक्षत्वस्य वि-शेषणङ्गानजन्यतावच्छेदकत्वे तत्पकारकत्वप्रत्यक्षत्वयोर्विशेष्यः

### न्यायकौस्तु भे

विशेषणभावे विनिगमनाविरहेण कार्यकारणभावद्वयपसङ्गोऽवे-च्छेदकगौरवं चेति तदपेक्षया तत्प्रकारकत्वस्यैव विशेषणज्ञानः जन्यतावच्छेदकत्वमुपेयते लाघवात् । एवं च विशिष्ट्रमरणप्राः काले निर्विकल्पकात्मकस्मरणोपगम आवश्यकः । व्यभिचारमसङ्गात् । अथैनमपि यत्र फलसाधनताज्ञानफलेच्छो-पायेच्छाकृतीनां क्रमेणोत्पादस्तत्र तत्यकारककृत्यव्यवाहितपा-क्क्षणे तज्ज्ञानाभावेन व्यभिंचारात्तत्प्रकारकत्वस्य जन्यतावः च्छेदकत्वासम्भवः। न च घटादिगोचरकृति प्रति घटादिजन कत्वेन कपाछादिक्षपोपादानमसक्षस्य जनकत्वात्तादृशज्ञानोत्पाः दकस्यान्तरावश्यं स्वीकरणीयतया न व्यभिचार इति वाच्यम् । उद्देश्यतया सुखत्त्रादिविशिष्टफलस्यापि कृतिविषयतया सुख-त्वादिज्ञानस्य कृतिपूर्वं नियमतोसत्वेन व्यभिचारवारणासम्भ वात् । न च कृतिपूर्वे सुखत्वादिरूपफलताव च्छेदकमकारकस्मृ-तेर्नियमतः कल्पनान्न व्यभिचार इति बाच्यम् । तथा सति ता-हज्ञहमर्गोपादनप्रत्यक्षफलेच्छानां युगपदवस्थानासम्भवेन कृत्युः त्पादासम्भवादिति चेत्-

न। गुणमानसजनकतावच्छेदकतया सिद्धस्य संस्कारव्याः

हत्तक्कानेच्छादिमाधारणवैजात्यस्यैव कारणतावच्छेदकत्वेनोः

क्तस्थळे फलेच्छाया एव फल्यावच्छेदकसुखत्वादिविष्यिण्याः

सन्तेन कृतौ व्यभिचाराभावात् । अथ तत्प्रकारकत्वस्य जन्यः

तावच्छेदकत्वे तस्येश्वरक्कानसाधारण्येन जन्यत्विनवेशस्यावः

व्यकत्या गौरवम् । न च भवन्मतेऽपि प्रत्यक्षत्वस्येश्वरक्कानसाः

धारण्येन जन्यत्विनवेश आवश्यक इति वाच्यम् । अस्मन्मते

ईश्वरप्रत्यक्षव्याद्यत्तजन्यप्रत्यक्षमात्रद्वत्तिपर्यक्षत्वावान्तरजातेरेव

जन्यतावच्छेदकत्वोपगमेन नित्यसाधारण्यविरहादिति चेत्

# सविकरपकवादः ] प्रत्यक्षकोस्तुभः।

209

न । नित्यसाधारणधर्मस्यापि जन्यतावच्छेदकत्वे क्षतिवि रहेण तत्पकारकत्वस्य जन्यतावच्छेदकत्वेऽपि जन्यत्वानिः वैद्यादिति ।

अत्र वद्दित-घटत्वादिविषयविशेषं निवेश्य घटत्वपकारः
कप्रत्यक्षत्वाद्यवच्छिनं पति घटत्वादिज्ञानत्वेनात्मानिष्ठप्रत्यासः
स्या हेत्रत्वे तदानन्त्यप्रसङ्गेन गौरविमिति प्रकारतासम्बन्धेन प्रत्यक्षत्वावच्छिनं पति विषयतासम्बन्धेन ज्ञानत्वेनैव विषयविशेः
षमिनवेश्य विषयिनष्ठपत्यासस्या हेत्रत्वं कल्प्यते छाघवात्।
एवं च तत्प्रकारकत्वप्रत्यक्षत्वयोरेकत्रानिवेशेन विशेष्यविशेषणः
भावे विनिगमनाविरहासम्भवादवच्छेद्कगौरवाभावाच।स्मरणः
साधारणतत्प्रकारकत्वस्यावच्छेद्कत्वं स्वीकृत्य विशिष्टस्मरणप्राः
काछे निर्विकल्पकात्मकस्मरणकल्पनमत्यन्तमनुचितमेवेति दिक्।

#### अथ सविकल्पकवादः।

सविकल्पकं च प्रसक्षसिद्धमेत्र । तस्य घट इत्याद्याकारः सिविकल्पकविचारः कस्य घटमहं जानामीत्याद्याकारकानुव्यव-सायग्राह्यत्वात् ।

भट्टास्तु-सविकल्पकं न प्रत्यक्षसिद्धं निर्विकल्पकस्य प्रत्य भट्टानां मतं क्षवारणाय प्रत्यक्षे निर्विकल्पकत्वेन प्रतिबन्धकत्वे स्विकल्पकविषये गौरवेण ज्ञानत्वेनैव प्रतिबन्धकताया ज्ञानमात्रस्याः तीन्द्रियत्वात्, किन्तु ज्ञाततालिङ्गकानुपानग्राह्यम् । ज्ञातता चाः तिरिक्ता । ज्ञातो घट इत्यादिप्रत्यक्षासिद्धेत्याहुः—

तन्न। ज्ञातो घट इत्यादिपत्यक्षस्य ज्ञानविषयतावगाहितयो
ज्ञातताखण्डनम् पपत्तावातिरिक्तज्ञाततायां मानाभावात्। न च

घटं जानातीत्यादौ घटादेः क्रियाजन्यफळशाळित्वक्रपकर्मत्वो-

पपत्तये ज्ञानजन्या घटादिनिष्ठा साऽवद्यमुपेयेति वाच्यम् । एवपप्यतीतानागतघटादिस्थळे तस्यैवासत्वाज्ज्ञाततोत्पच्यसम्भवेन
निरुक्तकपत्वानुपपत्तितादवस्थ्यात् । न चातीतानागतघटादेरपि
सृक्ष्मरूपेण सन्वानानुपपत्तिरिति वाच्यम् । सूक्ष्मरूपेण सत्वस्य
सत्कार्यवाद(१)पर्यवसन्नत्या तस्याग्रे निरसनीयत्वात् । न च
तत्र विषयत्वरूपगोणकपत्वेन निर्वाह इति वाच्यम् । विद्यमानघटस्थळेऽपि तेनैव निर्वाहादितिरिक्तज्ञाततोपगमे इष्टो घटः कृतो
घट इत्यादिनत्यक्षेणेष्ठतादेरप्यतिरिक्तस्योपेयतापत्तेरिति दिक्

अत्र त्रिपुटी प्रत्यक्षवादिनो(२) गुरुवः(३)-ज्ञानं नानुव्यवः प्रमाकरमते सायग्वाहां किन्तु स्वप्रकाशम् । तस्वं च स्वाः ज्ञानस्वरूपविचारः त्मकपत्यक्षविषयत्वम् । एवं च घट इत्याद्याकारकः व्यवसाय एव घटमहं जानामीत्याद्याकारकः । अत एव मिः तिमानुमेयानामेकदैव आवात् च्रिपुटी प्रत्यक्षवादः । तः स्य च मितिमात्रंशे सर्वत्र प्रत्यक्षरूपतेव । मेयांशे च कचित्पत्यः क्षरूपता । यथा प्रत्यक्षे कचिच्चानुमित्यादिरूपता यथानुमित्यादौ । न च विद्यम् । अस्माभिग्रुणगतजात्यनङ्गीकारेणेष्टापत्तेः । न च विद्वि

असदकरणादुपादानग्रहणात्सर्वसम्भवाभावात् । शकस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्॥

<sup>(</sup>१) सांख्यानां नये कार्यं कारणे कारणव्यापारात्पूर्वमण्यनभि

<sup>(</sup>२) सर्वस्य ज्ञानस्य मितिमातृमेयविषयकःवात् त्रिपुटीप्रत्यः क्षतेति प्रभाकराः। न ज्ञानमात्रे मितिमातृमेयानां त्रयाणां वर्तमानः त्वात् त्रिपुटीत्युक्तम्।

<sup>. (</sup>३) गुरवः—प्रभाकरस्य 'गुरुः' इत्युपाधिः।

किं प्रत्यक्षत्विषिति वाच्यम्। साक्षात्कारित्वव्यंजकतयाभिमतस्य विषयताविदोषस्यैव पत्यक्षत्वात्। स च वहचाचनुमितौ न वहचा-द्यं बोडिप तु मितिमात्रं बो एव । मितिमात्र नुमितौ च तदं बोडिपी-ति न कोऽपि दोषः। न चैत्रं प्रत्यक्षविषयतायाः स्वजः नकसंनिकर्षाश्रयत्वच्याप्यतानियमभङ्गापात्तः । गुरुमते(१)ज्ञा-निष्ठिमञ्जिकर्षस्य प्रसक्षाजनकतया प्रत्यक्षविषयज्ञानस्य स्वजः नकसन्निकर्षानाश्रयत्वादिति वाच्यं, तादशनियमस्याप्रयोजकः त्वात्। न च ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वे मानाभाव इति वाच्यम्। स्वविषयकज्ञानान्तराकल्पनप्रयुक्तलाघवादेव तस्सिद्धेः। न चै-विमिच्छादीनामपि स्वपकाशता स्यात्तत्राप्युक्तरीत्या छाघवस-स्भवादिति वाच्यम् । व्यवहारे व्यवहर्त्तव्यगोचरज्ञानस्य हे तुतयेच्छादीनां ज्ञानाभावे तेषां व्यवहारानुपपत्याऽनुव्यवः सायस्वीकारस्यावश्यकतया स्वप्नकावातायां मानाभावात । अ-न्यथा सर्वत्र ज्ञानस्यैव विषयसाधकतयेच्छादीनामेवासिद्ध्याः पत्तेः । स्परणस्य समानाकारज्ञानसाध्यतयेच्छादिस्मरणानुरो-धेन तदनुच्यवसायस्वीकारस्थावश्यकत्वाच्च ।

अथेच्छ।दिपत्यक्षस्थलं क्लुप्तायामात्मसमवेतपत्यक्षे मनः-संयुक्तसम्बायहेतुतायां गुरुमते ज्ञानपत्यक्षे व्यभिचारः। विषयः तासम्बन्धेन प्रत्यक्षाधिकरणे स्वस्मिन् स्वाव्यवहितपूर्वक्षणाः बच्छेदेन मनस्संयुक्तसम्बायस्याभावादिति चत्—

न । स्वाव्यवहितपूर्वक्षणावच्छेदेन ज्ञाने मनस्तंयुक्तसमवाय-स्येव तदभावस्याप्यसत्वात् । न च तादशक्षणावच्छेदेन तादः शसम्बायक्रपप्रतियोग्यसत्वे तदभावसत्वे बाधकाभाव इति वाच्यम् । स्वाव्यवहितपूर्वक्षणस्यावच्छेद्याधिकरणीभृतस्वासम्ब

<sup>(</sup>१) प्रभाकरमते।

द्वतया स्वनिष्ठमनस्संयुक्तसमवायस्येव स्वनिष्ठतदभावस्याप्यवच्छेदक्तवासंभवात्। अत एवंच्छाविषयीभूतानागतपाकादौ तद्वयवहितपूर्वक्षणावच्छेदेन विद्योष्यतया ज्ञानासत्वेऽपि ज्ञानेच्छयोः समानविषयतया हेतुहेतुमद्भावः संगच्छते । अथैवमपीच्छात्वादिप्रत्यक्षस्थछे आत्मसमवेतसमवेतमानसं प्रति मनःसंयुक्तसमवेतसमवायस्य हेतुतायाः क्छ्रप्तत्या तत्र ज्ञानत्वादिप्रत्यक्षे व्यभिचारो दुर्वारः । तद्व्यवहितपूर्वक्षणे मनस्संयुक्तसमवेतज्ञानाभावेन विषयतया कार्याधिकरणे ज्ञानत्वादौ तद्व्यवहितपूर्वक्षणावच्छेदेन ताहशसमवायाभावसन्वात् । ताहशक्षणस्यावच्छेद्याधिकरणज्ञानत्वसम्बद्धतयाऽवच्छेदकत्वसंभवादिति चेत्——

न। ताहशसित्रकष्णन्यतावच्छेदकघटकमानसत्वस्य घटमहं
जानामीत्याद्याकारकबाह्यघटादिगोचरच्यवसाये ज्ञानत्वाद्यवगाः
हिन्यपि ज्ञानत्वाद्यंशेऽनुपगमेन व्यभिचाराभावात्। न चैवमप्यहं
सुर्वात्यादिमानसस्यापि स्वमकाशतया तत्र ज्ञानत्वाद्यंशेऽपि
मानसत्वाद्व्यभिचारो दुर्वार इति वाच्यम् । क्रियादीनां संयोग् गादौ हेतुत्वानुरोधेन कार्यतावच्छेदकाविच्छन्नयत्किचिद्वचक्तेः
पीवद्धिकरणे कारणाभावसत्त्वस्यैव व्यभिचारतया ताह्यमाः
नसाधिकरणे सुखत्वादौ तद्व्यवहित्याक्ष्रणे ताह्यकारणसः
त्वेन तद्विषयीभूतज्ञानत्वादौ तद्व्यवहित्याक्ष्रणे व्यभिचाराभावात्।

अथ कामिनीजिज्ञासाकाळीनकामिनीज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वमः नुपपन्नं, कामिनीजिज्ञासाकाळे घटादिज्ञानवारणाय कामिन्यन्यः ज्ञाने तस्याः प्रतिवन्धकत्वादिनि चेत्- –

न । रूपविशिष्ठकामिनीजिज्ञासादिकाळीनरूपविशिष्ठकामि-नीज्ञाने व्यभिचारवारणाय शतिबध्यतावच्छेदककापिन्यन्यः विषयतायां साक्षात्परम्परया कामिनीविषयत्वानिरूपितत्वस्य साविक लपकवादः ] प्रत्यक्षकौ स्तुभः।

29.9

निवेदयतया कामिनीविषयतानिक्षितज्ञानादिविषयताकस्वपका-शकामिनीज्ञानेऽनुपपत्त्यभावादिति बदन्ति--

तदसत् । स्वपूर्वकाले स्वज्ञानकपविशेषणज्ञान।भावेन्त्रामांशे विशेषणत्या स्वज्ञानासंभवेन स्वप्रकाशवादासंभ्येन स्वप्रकाशवादासंभ्यात् । न च तन्मते विशिष्ट्युद्धौ विशेषणज्ञानस्याहेतुत्वात्र दोष इति वाच्यम् । स्वक्षपतो घटत्वादिमकारकज्ञानस्य कादा-चित्कत्विनिश्चाद्धौ स्वक्षपतस्त-ज्ञानस्य हेतुतायाः पूर्व व्यवस्थापनात् । न च घटत्वादिज्ञानस्य तद्धिशिष्ट्युद्धौ हेतुत्वेऽपि गुरुमते ज्ञानत्वादिविशिष्ट्युद्धौ ज्ञानत्वादिज्ञानस्य तद्धिशिष्ट्युद्धौ हेतुत्वेऽपि गुरुमते ज्ञानत्वादिविशिष्ट्युद्धौ ज्ञानत्वादिज्ञानस्य विज्ञानस्य न हेतुत्वम् । ज्ञानमात्रस्यैव तन्मते ज्ञानत्वमकारकत्वादिज्ञानस्य । सामान्यतः प्रकारतासम्बन्धेन ज्ञानं प्रति विष्यतासम्बन्धेन ज्ञानस्य लावस्य लावस्य लावस्य व्यवस्थापनात्।

किं च घटादिमत्यक्षादावनुमित्यादिविशिष्टायाः पर्वतो विद्यमानित्याद्यनुमित्यादिसामग्याः प्रतिवन्धकत्वस्य विषयभेदिभिन्नत्वे गौरवापत्या विद्यमत्पर्वतादिभिन्नविषयकप्रत्यक्षाः
दौ ताद्यसामग्या एकमेव प्रतिवन्धकत्वं कल्प्यते लाद्यः
वात् । एवं च ताद्यसामग्रीकालीनेच्छाधीनपर्वतो विद्वन्धकत्वं कल्प्यते लाद्यः
मानितिलौकिकप्रत्यक्षादौ मितिमात्रादिभानासंभवेन स्वप्रकाः
शवादासम्भवः । न च विद्वमत्पर्वतादिभिन्नविषयकत्वः
विद्विषयताश्चन्यप्रत्यक्षत्वादेरेव ताद्यसामग्रीपतिवध्यतावच्छेः
दक्तया ताद्यसामग्रीकालीनविद्वमत्पर्वतादिपत्यक्षादेस्तदनाकान्तत्या तत्र ज्ञानादिभाने वाधकाभाव इति वाच्यम् । तथा
सीत ताद्यसामाग्य्यभावकाले विद्वमत्पर्वतादिपत्यक्षादौ जायः

माने ताह्यसामाग्न्यभावक्षपकारणबलात्ताह्याविषयताशुन्यपत्यः साद्यापत्तेः । अथ पर्वतो विद्यमानितिलोकिकप्रत्यक्षादेरपि वः द्विम्तपर्वतादिभिन्नवह्वचादिविषयताशालिःवेन प्रतिवध्यत्वापत्या विह्नत्वाविद्यन्त्रमकारतानिक्षपितपर्वतत्वाविद्यन्त्वाविद्यताकाः व्यानिक्षपितविषयताकत्वमेव न्यायविद्धिरपि प्रतिवध्यताव्द्येः दकं वाच्यम् । एवं च तत्र ज्ञानादिभाने वाधकाभाव इति चेत्-

न। एवमिप ज्ञानभेदेन विषयताभेदे मानाभावेन गुरुमते ता-हशमत्यक्षस्योपदर्शितविशेष्यताकान्यघटादिज्ञाननिरूपितज्ञानादिः विषयताकत्वेन प्रतिबध्यताबच्छेदकाक्रान्तत्या तत्र ज्ञानादिभा नासम्भवस्य ब्रह्मणो दुरुद्धरत्वात् ।

नवीनास्तु-गुरुमते ज्ञानमात्रस्यैव मितिमात्रादिविषयकत्वे यत्र कारणतावच्छेदककोटौ कार्यतावच्छेदककोटौ वा समवाः येन ज्ञानत्वस्य निवेशस्तत्रैव छौकिकविषयतासम्बन्धेन ज्ञानः त्वस्यात्मत्वस्य च निवेशमादाय विनिगमनाविषद्वमयुक्तम् । तः नमते कार्यकारणभाववाहुल्यम् ।

एवं नैयायिकमते धूमवत्पर्वतद्वानवानहमित्यादिशाब्दः बोधं प्रति धूमादिछिङ्गकपर्वतादिपश्चकानुमितिसामग्र्याः प्रतिबन्धकत्वे वाधाभावादिघटिततथाविधानुमितिकारणकळापस्य न निवेद्यः अपि तु धूमविशिष्टपर्वतादिविषयकज्ञानमात्रस्येव । ता ह्याज्ञानकाळे तथाविधानुमितेर्वाधाभावादिक्रपेतरकारणस्यत्वेऽपि समानविषयकळोकिकपत्यक्षसामग्रीसत्वेन तत्काळे तथाविधः शाब्दबोधानुदयात् ।

प्राभाकरमते तु धूमविशिष्टपर्वतादिज्ञानद्वायां तादृशातुः मितिजनकवाधाभावाद्यसत्वे तथाविधशाब्दबोधोऽवश्यमुत्पद्यते। धूमवान पर्वत इत्याकारकज्ञानस्यैव धूमवत्पर्वतमहं जानामीत्याः

## सविकल्पकवादः ] प्रत्यक्षकौस्तुभः।

293

कारकपरयक्षतया तदुत्तरकाळे तथाविधमस्यक्षानुदयेन तदानीं शाब्दबोधसमानविषयकपरयक्षसामग्रीविरहादतस्तदुपपत्तये वाध्याभावादिरूपेतरकारणान्यपि ताहशशाब्दबोधस्थळीयतथाविधानुमितिसामग्रीपितिबन्धकतायापवद्यं निवेशनीयमिति महः द्रौरवस् । न च घटादिविषयकशाब्दस्थळीयपतिबन्धकतायां ताहशकारणकळापनिवेशस्योभयमतिसद्धतया तत्रैव शाब्दत्वस्य प्रतिबोध्यतावच्छेदकत्वान्नोपदर्शितशाब्दबोधस्थळेऽतिरिक्तप्रति-वन्धकत्यां मार्वविध्यतावच्छेदकत्वान्नोपदर्शितशाब्दबोधस्थळेऽतिरिक्तप्रति-वन्धकत्यां मार्वविध्यतावच्छेदकत्वान्नोपदर्शितशाब्दबोधस्थळेऽतिरिक्तप्रति-वन्धकत्यां मार्वविध्यतावच्छेदकत्वान्नोपदर्शितशाब्दबोधस्थळेऽतिरिक्तप्रति-वन्धकत्यां मार्वविध्यतावच्छेदकत्वान् स्थावद्यस्य । इच्छाया उत्तेजकत्वानु-राधेनातिरिक्तप्रतिबन्धकत्वस्यावद्यकत्वादित्याहः—

तदसत्। विषयभेदेनैव विषयताया भेदेन ज्ञानसंस्काराद्योः विषयताभेदस्यामामाणिकतया छोकिकविषयतासम्बन्धेन ज्ञानः त्वस्यात्मत्वस्य च संस्कारादाविष सत्वेनातिष्रसक्ततया तस्याव-च्छेदकत्वासंभवस्यैव विनिगमकतयोक्ताविनिगमनाविरद्दपयुक्तः कारणतावादुल्यासंभवात्।

एविमिखादिनोक्तं द्वितीयदृषणमपि मन्दम् । घटादिशाब्दसामग्रीस्थळीयोक्तानुमितिसामग्रीप्रतिवध्यतायां तादशसामग्रीविशिष्टान्यत्वानेवेशेनेवेच्छाकाळीनज्ञानं व्याभचाराभावेनोक्तसाः
मग्रीप्रतिवन्धकतायामिच्छाया उत्तेजकत्वानुपगमेनोत्तेजकत्वानुरोधेन तत्रातिरिक्तप्रतिवन्धकताकरपनाभावात् । न चैविमः
च्छाकाळ इव तदभावकाळेऽपि तादशसामग्रीविशिष्टज्ञानापात्तिरिति वाच्यम्, तादशसामग्रीविशिष्टज्ञाने इछाया हेतुत्वेन तदभावेनापन्यभावात् । न चेच्छाहेतुत्वमेनाधिकमिति वाच्यं, तुस्ययुक्ता घटादिशाब्दादौ विरोधिसामग्य्यन्तरप्रतिवन्धकतायामपीच्छाया उत्तेजकत्वानभ्युपगमेनेच्छाधीनप्रत्यक्षे व्याभचारवारणाय विरोधिसामग्य्यन्तरविशिष्टान्यत्वस्य प्रतिवध्यताव-

च्छेदकतयेच्छाभावकाछे विरोधिसामग्राम्यन्तरविशिष्ट्रज्ञानवारणाः य विरोधिसामग्राम्यन्तरविशिष्ट्र्यद्यादिशाब्दादौ ताद्दशेच्छाया हेतुः त्वे कल्पनीये विरोधिसामग्राम्यन्तरवैशिष्ट्रचमिनवेदय ताद्दशेच्छाः विशिष्टत्वस्यव जन्यतावच्छेदकत्वोपगमेन 'तद्धतुतयैवोपपत्तावुः कानुमितिसामग्रीविशिष्ट्रघटादिशाब्दादौ ताद्दशेच्छाया हेतुःवाः नतराकल्पनात्।

अथ नैयाचिकमते भिन्नविषयकानुमित्यादिसामग्रीद्शाः यां ज्ञानानुव्यवसायत्रारणाय तत्रानुमितिसामग्रद्याः प्रतिबन्धक-त्वकल्पने गौरवम् । स्वप्रकाद्यामने तस्याप्रसिद्ध्याप्रयभावेन न तदिति छाघवमिति स्वप्रकाद्यावादिगुरुमनमेव सम्य-गिति चेत्—

न । उपदर्शितरीत्या स्वप्रकाशवादासंभवेनागत्या नैयाः यिकमते तादशगौरवस्य प्रामाणिकतयादोषत्वात्।

वस्तुतस्तु इच्छाद्यनुन्यवसाये तादृशसामग्न्याः प्रतिबन्ध-कत्वस्य गुरूणामण्यावश्यकतया तत्र मानसत्वस्यैव प्रतिबध्य-तावच्छेदकत्वोपगमेन ज्ञानानुन्यवसायेऽतिरिक्तप्रतिबन्धकत्वं नै-याधिकानामपि नास्त्येव।

न चे(१)च्छाया उत्तेजकत्वानुरोधेन तदावश्यकामिति वा-च्यम्, उपदर्शितरीत्या तादशसामग्रीविशिष्टान्यत्वस्य प्रतिः वध्यतावच्छेदकत्वोपगमेनेच्छाया उत्तेजकत्वस्याकल्पनात्। वि-षयत्वविषयि(२)त्वोभयसम्बन्धेनेच्छावदन्यमानसत्वस्य प्रतिबन्ध्यतावच्छेदकत्वेनैव विरोधिसामग्रीकाले इच्छाधीनमानसोपप

<sup>(</sup>१) निन्वति'ख' पुस्तकपाठः।

<sup>(</sup>२) स्वाव्यवहितोत्तरत्वेति 'ख'पुस्तकदिप्पग्यां पाठः।

सविकल्पकवादः ]

प्रत्यक्षकीस्तुभः।

396

तौ कुत्रापि मानसस्थलीयमतिबन्धकतायामिच्छाया उत्तेनक-त्वापसक्तेश्वेत्यलं विस्तरेण।

निर्विकलपकं सर्वांशे किश्चिदंशे चेति द्वेषा । तत्राद्यं प्राथनिर्विकलपकः मिकविशिष्टबुद्धिजनकं जागराद्यज्ञानादिक्पम् ।
विभागः द्वितीयं व्यवसायादिजन्यपाथिमकज्ञानानुव्यवसायादिक्पम् । तस्य ज्ञानत्वाद्यंशे निर्विकलपकरूपत्वात् । घटाद्यंशे सविकलपकरूपत्वाच्च ।

सिवकल्पक- विशेषणोपलक्षणक्षपमकारद्वैविध्येन सविकल्पकं विभागः द्वेषा।

ननु विशेषणोपलक्षणयोर्द्वयोरि ज्ञानप्रकारत्वाविशेषात्को भेद इति चेत्—

अत्र के चित्-तज्ज्ञानसमानकाळीनत्वे सित तज्ज्ञानम्कारो विशेषणम् । यथा गौर्द्रव्यं प्रमेयिमित्यादिज्ञाने गोत्वद्रव्यत्वप्रमेयत्वादितज्ज्ञानासमानकाळीनत्वे सित तज्ज्ञानप्रकार उपछक्षणस् । यथा गुरुणा टीका कुरुणा क्षेत्रमित्यत्र गुरुकुरू ।
अत एवे त्थं भूतळक्षणे तितृतीयाविधायकसूत्रेऽतीतार्थको निष्ठापत्ययस्तेनेत्थं भूतस्यातीतस्य छक्षणसम्बन्धे बोध्ये तृतीयिति स्त्रार्थळाभ इत्याहुः ।

अन्ये तु यो यस्यां बुद्धौ यत्र प्रकारस्त तत्र विशेषणम् । यथा गौरित्यादौ गोत्वादिविशेषणोपस्थापकपविशेषणम् प्रकारम् । यथा काकवन्तो देवदत्तगृहा इत्यादौ देवदत्तगृहादौ विशेषणीभृष्य भासपानस्योतृण(?)त्वादेरुपस्थापकः। स्वयमाविशेषणं काकादिः। न चैवमनुमितौ लिङ्गस्य शाब्दबोधे च पदस्योपलक्षणत्वापत्तिः। रिति वाचयम्, इष्टत्वादित्याहुः।

अपरे तु विशेष्ये साक्षात्संस्रष्टं विशेषणं परंपरया संस्रष्ट-

मुपळक्षणम्। यथा दण्डी पुरुष इत्यत्र पुरुषे दण्डो विशेषणं दण्ड-त्वमुपळक्षणम् । तदुक्तमभियुक्तैः—

"व्यावर्तनीयमधिगच्छति यद्धि साक्षा-देतद्विशेषणमतो विपरीतमन्यत् । दण्डी पुमानितिविशेषणमत्र दण्डः पुसो न जातिरनुदण्डमसौ च तस्य"

इति व्यावर्त्तनीयम् । विशेष्यं अनुदण्डं दण्डमनुगता दण्डत्वजातिन पुंसो विशेषणं कि त्वसी दण्डस्येत्यर्थे इसाहुः। विशेष्यान्वयिना यदन्वेति तद्विशेषणं तद्धिन्नसुपलक्षणित्यप्याहुः।

मणिकारात्याचिनस्त प्रत्याय्यव्यादृत्यवच्छेदकं विशेष-णम्। यथा गौरित्यादौ गोत्वादिमत्याय्याया अगोव्याद्वत्यादेरः वच्छेदकम् । प्रत्याय्यव्याद्यस्यनवच्छद्कत्वे सति प्रत्याय्यव्याः द्यत्तिसमानाधिकरणमुपलक्षणम् । यथा जटाभिस्तापस इत्यादौ जटादिः । अत्र हि पत्याय्याया अतापसादिव्यावृत्तेः शमदमादि-मत्वमेवावच्छेदकं न तु जटादिः। अन्यूनानतिरिक्तवृत्तेरवच्छेदकः त्वात्। यथा वा काकवन्तो देवदत्तस्य ग्रहा इत्यादौ काकादिमः त्याय्याया देवदत्तगृहादिभिन्नव्यावृत्तः, काकाद्यनवच्छेद्यत्वात्। काकाद्यसत्वेऽपि उतृण(?)त्वादेरवच्छेदकतयैव तथाप्रयोगात् । अत्र प्रत्यक्षे जटाकाकादिस्मारितस्य शाब्दबोधे च जटाकाकादि-पदलक्ष्यस्य शमदमादिमत्त्रोतृणत्वादेविशेषणतया भानम् । कदा चिज्जटादेरि भानमुपलक्षणतया । नचैवं प्रमेयमित्यादौ प्रमे-यत्वादेः कथं प्रकारत्वं तस्य निरुक्तव्याद्यत्तिघटितविद्येषणत्वो-पलक्षणत्त्रयोरसंभवादिति वाच्यम् । प्रकारस्य विशेषणोपलक्षणाः व्यावर्त्तकभेदेन त्रिविधतया प्रमेयत्वादेविंशेषणोपळक्षणयोरनः न्तर्भावेडपि तृतीयप्रकारेडन्तर्भावात्।

# सविकल्पकवादः ] प्रत्यक्षकौरतुभः।

290

न चैवं प्रकारो द्विविध इति मणिकारोक्तिविरोध इति वाच्यम्, तत्रत्यपकारपदस्य व्यावर्त्तकपकारपरत्वात्।

अत एव मिश्रैः(१) प्रकारो द्विविध इति प्रतीकमुपादाय व्यावर्त्तक इति शेष इत्युक्तम् । एवं च सामान्यतः प्रकारो व्या-वर्त्तकाव्यावर्त्तकभेदेन द्विविधः । व्यावर्त्तकोऽपि विशेषणोपळक्षर णभेदेन द्विविध इति फल्लितमित्याद्वः ।

नवीनास्तु व्याद्यात्रेवोधकाले विद्यमानं सद्व्यावर्त्तकं वि-शेषणं तदाऽविद्यमानं सद्व्यावर्त्तकप्रुपलक्षणं भासमानमव्या-वर्त्तकप्रुपरञ्जनकमिति प्रकारत्रेविध्यम् । श्रमादिजदादिप्रमेयत्वा-दिक्रमेण लक्ष्यम् । मीमांसकानां ज्ञानादौ जन्यत्वाद्युपरञ्जक-मेव । जटादेव्यीद्यत्तिवोधकत्वं च परम्परया जटादिस्मारितश्रमा-दिस्मारिताया अतापसादिव्याद्यत्तेवीधात । प्रमेयत्वादिकं तु न तथेत्युपरञ्जकमिति पाहुः ।

नन्वेवमपि डित्थोऽयिनित्यादिसंज्ञानिशिष्टसंद्रयादिसानिकल्पके संद्रयादेः कथं निशेषणत्वम् । पूर्वानुपस्थितस्य तस्य तत्र प्रकार्त्वासंभवादिति चेत्—

अत्र के चित्-संज्ञिविषयकज्ञानाविषयस्यापि संज्ञादेः त-ज्ज्ञानविषयतावच्छेदकतयैव संज्ञिनि मंज्ञाया विशेषणत्त्रं क्व चि-द्विशिष्टसंबद्धासम्बन्धिनोऽपि तत्सम्बन्धितावच्छेदकतया तद्वति विशेषणत्वात्(२)। अत एव द्वित्वनाशकाळीनायां द्वे द्रव्ये इति बुद्धौ न द्वित्वविषयकत्वपपि तु द्वित्वविशिष्टविषयकत्वपेव।

<sup>(</sup>१) वाचस्पतिमिश्रैः।

<sup>(</sup>२) 'तद्वति विशेषणत्वोपगमेन तटस्थन्नानविषयतैव विषय-तावच्छेदकत्वात्सञ्ज्ञादेः (र?) प्रकारस्य ज्ञानविषयविशेषणत्वादिति 'ख' पुस्तकपाटः।

२८ न्या० को०

द्वित्वरूपविशेषणधीजन्यत्वादित्याचार्ये(१)रुक्तामित्याहुः।

वैयाकरणानुयायिनस्तु निर्विकल्पके संज्ञावैशिष्ट्यभा-नेऽपि संज्ञाभानमस्त्येव सर्वेषामथीनां नामधेयात्मकत्वादिति संज्ञाविशिष्ट्रसंज्ञादिसविकल्पके संज्ञादेविशेषणत्वं निष्पत्यूहम्। तदुक्तं(२)--

"न सोऽस्ति प्रत्ययो छोके यः शब्दानुगमाहते। अनुविद्धिमन ज्ञानं सर्वे शब्देन भासते"॥ इति।

अत एव वास्त्रम्कादिज्ञानमपि शब्दसंभिन्नार्थविषयकमेव। तदुक्तम्(३)---

''आद्यः कारणविन्यासः प्राणस्योध्र्वं समीरणम् । स्थानानामभिघातश्च न विना शब्दभावनाम्''।।

अत एव घटोऽयमित्यादिसामानाधिकरण्यमप्युपपद्यते। आ च इति बाळस्य प्राथमिक इन्द्रियादिन्यापार इत्यर्थ इत्यादुः(४)-

तदसत्। शब्दार्थयोरभेदे अन्धवधिरादेः रूपशब्दादिसाक्षा-त्कारापत्तेः । घटनीलादिपदसामानाधिकरण्यं तु घटादिशब्दा-नामुत्सर्गतोऽर्थप्रतया भिन्नरूपाभ्यामेकधर्मिबोधकत्वादुपपन्नम् ।

अत्राहु:-धर्मधर्मिनिर्विकल्पकाद्युद्बुद्धसंस्कारात्संज्ञायाः स्मर् रणे सविकल्पके तदुपनीतभानसंभवेन संज्ञाविशिष्टसंद्रयादिसः विकल्पके संज्ञादेविशेषणत्वोपपात्तिः। तदुक्तं—

<sup>(</sup>१) उदयनाचार्यैः।

<sup>(</sup>२) भर्त्रहरिणा वाक्यपदीये प्रथमकाण्डे १२४ कारिकायाम्।

<sup>(</sup>३) वाक्यपदीये प्रथमकाण्डे १२३ कारिकायाम्।

<sup>(</sup>४) तदुक्तं तद्दीकायां पुण्यराजेन—प्रथमोत्पन्नस्य बालस्याः यमिन्द्रियविन्यासादि उपदेशामावेऽपि ज्ञानसाध्यं जायमानं दृश्यते।

# साविकरपकवादः ] प्रत्यक्षकौस्तुभः।

390

यत्संज्ञास्मरणं तत्र न तद्प्यन्यहेतुकम् । विण्ड एव हि दृष्टः सन् संज्ञां स्मारायितुं क्षमः ॥ इतीतिवि शिष्ट्यु विशिदीष्टवीशिष्ट्यबुद्धिभेदादापि सविकल्पकं सविकल्पक- द्वेथा। घटत्वादिविशिष्टबुद्ध्यात्मक्रमयं घट इत्यादिकः माद्यम् । द्वितीयं चतुद्धी-विशिष्टस्य वैशिष्ट्यं, विशेष्ये विदेषणम् , तत्र विशेषणान्तरं विशिष्टे वैशिष्ट्यम्, एकत्र द्वयमितिभेदात्। तत्र विशिष्टपर्याप्तमकारताकवुद्धित्वं, विशिष्ट्वे-विष्ट्यबुद्धित्त्रस् । रक्तदण्डवान्युक्व इत्यादौ रक्तत्ववि-शिष्टं दण्डादौ व्यासज्यदात्तिस्तत्पर्याप्तैका प्रकारता । अपरा तु अव्यासच्यद्वात्तः पत्येकपय्याप्ता । आद्या विशिष्टवैशि-ष्ट्यविषयता । द्वितीया च विशेष्ये विशेषणमित्यादिविषः यता । एवं विशिष्टपर्याप्ताविशेष्यताकत्वं विशिष्टे वैशिष्ट्यबुद्धित्वं रक्तो दण्डः प्रमेय इत्यादौ व्यासज्यवृत्तिरेका विशेष्यता । अ परा त्वव्यासज्यदात्तिः। आद्या विशिष्टे वैशिष्ट्यविषयता । द्वितीयै-कत्र द्वयमितिविषयता । वैशिष्ट्यं चं वैज्ञानिकम् । तेन छोहित-विद्यानित्यादेश्संग्रहः । न चाद्यायां विषयतायां मानाभावः । महानसीयवाहिनीस्तीत्यादौ महानसीयत्वादिविशिष्टं वह्नित्वं प्रति-योगितावच्छेदकं न तु केवलं विह्नत्विभिति पतीत्वा व्यासज्य-वृत्त्यवच्छेदकतावत् विशिष्टं प्रकारो न तु केवल्रमितिप्रतीत्या व्यासङ्यवृत्तिविशिष्ट्रपकारतासिद्धेरिति संप्रदायः।

के चित्तु रक्तत्वदण्डत्वोभयावाच्छन्नभकारताविशिष्ट्रवै-शिष्ट्यविषयता रक्तत्वमकारतानिरूपितदण्डत्वावाच्छन्नभकारता विशेष्ये विशेषणामित्यादिविषयता तदुभयावाच्छन्नाविशेष्यता वि-शिष्टे वैशिष्ट्यविषयता रक्तत्वमभेयत्वोभयभकारतानि किपतदण्ड त्वावाच्छन्नाविषयतैकत्र द्वयमिति विषयतेत्याहुः। नवीनास्तु रक्तत्वाद्यविच्छिन्नमितयोगिताकत्वविशिष्टसंसर्गः कत्वं विशिष्टवैशिष्ट्यबुद्धित्वम्। विशेष्यं विशेषणितित्यादिविषयः ताशालिबुद्धौ तु न विशिष्टसंसर्गकत्वम् । एवं रक्तत्वावािच्छ नाऽनुयोगिताकत्वविशिष्टसंसर्गकत्वं विशिष्टवैशिष्ट्यभिति बुद्धिः त्वम् । एकत्र द्वयमितिबुद्धौ च न विशिष्टसंसर्गकत्विमिति पाहुः।

तत्र विशिष्ट्रवैशिष्ट्यविषयताशालिबोधे विशेषणतावच्छेदकः
प्रकारकानिर्णयत्वेन विशिष्टे वैशिष्ट्यमितिबोधे विशेष्यतावच्छेदकः
प्रकारकानिर्णयत्वेन हेतुता विशेषणतावच्छेदकविशेष्यतावच्छेदः
कयोनिर्विकल्पककाले संशयकाले च तदनुत्पादात् ।

अत्र के चित् विशिष्टवैशिष्ट्यबोधे विशेषणतावच्छेदकपका-रकज्ञानत्वेनैव हेतुता संश्यानन्तरं तद्नुत्पाद्वारणाय च तत्र विशेषणतावच्छेदकाभावपकारकज्ञानाभावत्वेन स्वातंत्रयेण हेत्. तोपयते। न च प्रकारताद्वयकल्पनापेक्षया विशेषणतावच्छेदकः पकारकानिर्णयत्वेनैककारणतैवाचितेति वाच्यम् । तथा सति विशेषणतावच्छेदकाभावभकारताञ्चन्यत्वविशेषणतावच्छेदकमकाः रताशालित्वज्ञानत्त्रानां मिथो विशेष्यविशेषणभावे विनिगमः नाविरहेण कार्यकारणभावषट्कापत्तेरवच्छेदकगौरवाच । स्वाः तंत्र्येण विशेषणतायच्छेदकाभावपकारकज्ञानाभावत्वेन विशे षणतावच्छेदकपकारकज्ञानत्वेन च हेतुतामते विनिगमनाविरः हेण कार्यकारणभावचतुष्कादवच्छेदकलाघवाच । यदि च ता-दशक्कानाभावत्वेन स्वातंत्रयेण हेतुतामते भिन्नविषयकानुमित्या-दिकं मतीच्छाघाटिताबीबीष्ट्रवैशिष्ट्यबोधसामग्रन्याः प्रतिबन्धक तायां सामग्रीपध्ये ताहराज्ञानाभावस्यापि निवेश्यतया तस्येतः रकारणेनेच्छया च समं विशेष्यविशेषणभावे विनिगमनाविरहेण प्रतिबन्धकताबाहुल्येन गौरवात्ताह्यानिर्णयत्वेनैकहेतुताकल्पनः

## सविकल्पकवादः ] प्रत्यक्षकौस्तुभः।

२२१

मेवोचितमिति विभाव्यते । तथापि ताहशनिर्णयत्वेन हेतुतामते परामर्शादिकारणतायां प्रत्यक्षादिपतिबन्धकाभिन्नाविषयकाः नुमितिसामग्रीघटकपरामर्शादौ च व्याप्त्याद्यंशे व्याप्त्यभावापः कारकत्वादिक्पनिर्णयत्वनिवेशे गौरवम् ।

अस्मन्मते च तत्र व्याप्तिविशिष्ट्रवैशिष्ट्यविषयताया निवेशेन व्याप्त्याद्यंशे संशयात्मकपरामर्शे तद्भावेनैवोपपत्ती तदंशे निर्णय-त्वाऽनिवेशेन लाघवं दुर्वारम्। न च निर्णयत्वेन हेतुतामतेऽपि तथा वाच्यामिति वाच्यम् । तन्मते विशेषणतावच्छेदकपकारकंनिर्णय-काळीनव्याप्त्यभावपत्यक्षेच्छाजन्यतादशपरामर्शस्य विशिष्ट्वीशि-ष्ट्यविषयताशालित्वे बाधकाभावेन तथावक्तुमशक्यत्वात्। न च भवन्मतेऽपि ताहशपरामर्शस्य ताहशविषयताशालित्वे बाधका-भावेन तथावक्तुपशक्यत्वात् । न च भवन्मतेऽपि तादशपरामर्शः स्य ताह्यविषयताबाळित्वं बाधकाभाव इति वाच्यम् । अस्म-न्मते विशेषणतावच्छेदकाभावपकारकज्ञानाभावस्य कार्यकालः द्यानितया हेतुत्वाभ्युपगमेन तादशपरामशीत्पत्तिकाले च तदभा-वासत्वादेव तस्य विशिष्ठवैशिष्ठचिवषयताशास्त्रित्वासम्भवात । यदि च तादशसंशयात्मकपरामर्शस्य व्याप्त्यभावाद्यंशे आहार्य-तया तस्मादनुमित्युत्पत्ता।विष्टापत्त्या ताहशानिर्णयत्वेन हेतुतावादि-नाऽपि तत्र व्याष्ट्याद्यंशे निर्णयत्वं न निवेश्यत इति विभाव्यते। तथापि ताद्दश्रानाभावत्वेन हेतुतामते चाक्षुपादिरक्तदण्डवानि-त्यादि विश्विष्ठवैशिष्ठ्यबोधे रक्तत्वाभावादिहेतुकदण्डादिपक्षकान्-मिति सामग्वाः प्रतिबन्धकत्वं न करूपत इति लाघवं दुरुद्धरम् । तत्र ताह्यासामग्रीकाले रक्तत्वाभावमकारकज्ञानस्यावश्यकत्वेन ताह्याज्ञानाभावक्वपकारणाभावादेव विशिष्ट्वैशिष्ट्यबोधापस्यसम्भ बात्। न च निण्यत्वेन हेतुतामतेऽपि तत्र बाधाभावरूपकारणा-

I deservation

भावादेव विशिष्टवैशिष्ट्यवेधापस्यसम्भवेन न(१) तत्र ताद्दशसाम-ग्रीप्रतिवन्धकत्व(२)पिति वाच्यम् । छौकिकसान्निकर्षजन्यज्ञानस्य वाधसामान्याप्रतिवध्यत्वेन बाधस्याकिश्चित्कर्त्वादित्याहुः—

तदसत्। ताहराज्ञानाभावत्वेन हेतुतावादिनापि घटादिमत्यक्षे ताहरा। नुमितिसामण्याः प्रतिवन्धकत्वमन्द्रणं वाच्यमिति तत्रैव घटादिकमनिवेद्य प्रत्यक्षत्वाविद्यन्नं प्रत्येत्र प्रतिवन्धकत्वस्य करपनीयतया निर्णयत्वेन हेतुतामतेऽपि ताहराविशिष्ट्रवैशिष्ट्यः करपनीयतया निर्णयत्वेन हेतुतामतेऽपि ताहराविशिष्ट्रवैशिष्ट्यः वोधे ताहरानुपितिसामण्याः प्रतिवन्धकत्वान्तरस्याभावात्। न चेच्छाया उत्तेजकत्वानुरोधेन घटादिनिवेद्य आवद्यक इति वाच्यम्। ताहरामामग्रीविशिष्टान्यत्वस्य प्रतिवध्यतावच्छेदककोटौ निवेद्यादेवेच्छाधीनपत्यक्षे व्यभिचाराभावेन गौरवादिच्छाया उत्तेजकत्वस्यैवाकरपनात्। न चेच्छाकाछे याहरासामग्रीतः प्रत्यक्षं ताहरासामग्रीत इच्छाद्यन्यकत्या ताहराविशिष्ट्यवैशिष्ट्यवोधे इच्छायाः कारणत्वान्तरकरुपने गौरवमस्त्येवेति वाच्यम्। ताहराविशिष्ट्यवैशिष्ट्यवोधे करुप्तवह्याद्यनुमितिसामग्रीप्रतिवन्धः कतायामपीच्छाया अनुत्तेजकत्वेन(३) तत्र करुप्तेच्छाया हेतुत्यैव निर्वाहेणेच्छाया हेतुत्वान्तराकरपनात्।

अत्र पत्यवतिष्ठन्ते नच्याः -विशिष्ठवैशिष्ठचवोधे ज्ञानत्वेनाः त्मत्वेनैव वा हेतुता। न चैतं विशेषणताव च्छेदकपकारकानिर्णयाः भावेऽपि तदापात्तिरिति वाच्यम्। क्लुप्ततद्धेतुतयैव तदापत्तिविः रहात्। तथा हि दण्डो रक्तत्वाभाववान् स्यादित्यापत्तौ दण्डो

<sup>(</sup>१) 'ख'पुस्तके 'ने'त्यस्य पाठो नास्ति।

<sup>(</sup>२) 'प्रतिबन्धकत्वकल्पनिम'ति 'ख'पुस्त कपाठः।

<sup>(</sup>३) 'उत्तेजकत्वेने'त्येव 'खंपुस्तकपाठः।

रक्तः, दण्डो रक्तत्वाभावाभाववानित्युभयविधनिर्णयस्यैवापाय व्यतिरेकनिर्णयमुद्रया हेतुत्वेन व्यभिचारवारणाय दण्डो रक्त इति निर्णयविशिष्टत्वं तज्जन्यतावच्छेदके निवेश्यम्। एवं चापः चित्वनिवेशे प्रयोजनाभावः। एवं च रक्तदण्डवान् पुरुष इति वि-शिष्टवैशिष्ट्यवोधस्यापि तज्जन्यतावच्छेदकाक्रान्तत्या तत्र तादः श्रानिर्णयहेतुत्वं वल्रुप्तमेव । एवं विह्नव्याप्यधूमवत्पर्वतवानितिः विशिष्टवैशिष्ट्यबोधेऽपि विह्नव्याप्यधूमवानितिनिर्णयस्य हेतुत्वं क्लुप्तमेव । तथा हि-अन्यिस्त्रक्रकानुमितौ व्यभिचारवारणाः यानुमितौ तादशनिर्णयहेतुतायां तादशनिर्णयविशिष्टत्वस्य नि-वेश्यतयाऽनुमितित्वनिवेशे प्रयोजनाभावादित्याद्युद्यमिति ।

अत्रोच्यते-दण्डो रक्तत्वाभावाभाववानितिनिर्णयसामग्रीः काले दण्डो रक्त इति निर्णयसामग्रन्या आवश्यकत्वेन लाघवाः दण्डो रक्त इति निर्णयत्वेनैव तादशापन्तौ हेतुतेति न तादशानिर्ण्यवैशिष्ट्यं जन्यतावच्छेदकम् । एवं स्वावाच्छित्रभकारतानिः रूपितच्यापकत्वमकारतानिः रूपितच्यापकत्वमकारतानिः रूपितस्वावच्छित्रभकारतानिः रूपितस्वावच्छित्रभकारतानिः रूपितस्वावच्छित्रभकारतानिः रूपितस्वावच्छित्रभकारतानिः रूपितस्वावच्छित्रभकारतानिः रूपितस्वावच्छित्रभकारतानिः रूपितस्वावच्छित्रभकारतानिः रूपितस्वावच्छित्रभकारतानिः रूपितस्वावच्छित्रभवाराभिवेशिष्टानिर्णयत्वेन सक्रलिष्टंगकपराम-र्शाणामेक रूपेण हेतुत्वेऽन्यिलंगकानुमितौ व्यभिचाराभावेन परा-मर्शजन्यतावच्छेदकेऽपि न तत्तिनिर्णयवैशिष्ट्यं निवेश नीयम्।

वस्तुतस्तु आपाद्य व्यतिरेकिनिणयस्य परामर्शस्य च हेतुता-यामनतुगतामागण्यज्ञानाभाववैशिष्ट्यस्य निवेशनीयतयाऽमा-माण्यज्ञानकाळीनघटादिमत्यक्षे व्यभिचारवारणाय कार्यताव-च्छेदककोटिमविष्टनिणयेऽपि ताहशाभाववैशिष्ट्यस्य निवेशाप-च्या गौरवमसंगेण ताहशानिणयवैशिष्ट्यनिवेशेऽपि ताहशमत्यक्षे व्यभिचारवारणायापित्वस्यानुमितित्वस्य च तत्तत्कार्यतावः च्छेदककोटो निवेशस्यौचित्येन क्छप्तहेतुत्याऽनिर्वाहेण विशेष पणतावच्छेदकपकारकनिर्णयत्वेन विशिष्टवैशिष्ट्यबेधि स्वतः न्त्रहेतुताकरूपनमावद्यकम् । अधिकपस्मत्कृतभवानन्दीपकाशे-ऽनुसंधेयमिति संक्षेपः ।

निर्णयत्वं च संशयान्यज्ञानत्वम् । अयं स्थाणुने वेत्याद्याकाः निर्णय- रकसंशयानन्तरं स्थाणुं सन्देह्मीत्याद्यनुव्यवसायसिद्धं स्थणम् संशयत्विमिति निर्विवादम् ।

अथात्र संशयत्वं न जातिः, चाक्षुषत्वादिना संकरात्।
संशय- अथ मानसत्वव्याप्यमेव संशयत्वं सर्वत्र धर्मिज्ञानकोषादिविवारः स्मरणादिवशान्मानसमंशयस्यैवाभ्युपगमात्। न च चाक्षुषसामग्रव्याः वळवत्त्रया कथं तादृशसंशयस्वीकार इति वाच्यं, अनाः
पत्त्या तदानीं चक्षुमेनोयोगादिरूपचाक्षुषसामग्रव्या अकल्पनात्।
न चैवं पर्वतो बिह्मान्न वेति संशयानन्तरं पर्वतं पश्यामीत्यनुः
व्यवसायानुपपत्तिः। तव मते तादृशचाक्षुषानुव्यवसायस्य चाः
क्षुषरूपविषयाभावात्। विषयस्य कार्यसहभावेन हेतुत्वादिति
वाच्यम्, तादृशसंशयपूर्वं जायमानस्य धर्मिचाक्षुषरूपविषयस्य
तथाविधानुव्यवसायोत्पत्तौ बाधकाभावात्। विषयस्य पूर्वदृतिः
तथाविधानुव्यवसायोत्पत्तौ बाधकाभावात्। विषयस्य पूर्वदृतिः

वस्तुतस्ताद्दशसंशयोत्तरं धर्म्येशे चाक्षुषमभ्युपेत्य ताद्दशानुः व्यवसायोपपत्तिः । ताद्दशसंशयोत्तरक्षण एव तथाविधानुव्यवः सायस्य शपथैकगम्यत्वात् । न च तर्कत्वजात्या सङ्कर इति वाच्यं, तस्य जातित्वे मानाभावादिति चेत्

न । तुरुययुक्त्या तर्कत्वस्यापि जातित्वेन सांकर्यस्याः नुद्धारात् । यदि च पर्वतो निर्विद्धः स्यात्तदा निर्धूमोऽिष स्यात् । श्रुतळं घटवदितिज्ञाने भूतळाद्यंशे तर्कत्वं स्वीकार्यं न वा । आद्ये भूतळाद्यंशे तर्कानुव्यवसायापत्तिः । अन्त्ये जातेरांशिकत्वापत्तिः । तस्मान्न तर्कत्वं जातिरिति वि-भाव्यते । तदा भूतळं घटवन्न वा । पटवच्च भूतळिमितिज्ञाने पटाद्यंशे संशयत्वस्वीकारे तद्शे संशयानुव्यवसायापत्तेः । अस्वीकारे तु जातेरांशिकत्वापित्तिभया संशयत्वमपि न जातिरिति तुल्यम् ।

अथ संशयत्वजातौ वाधकाभावः । न च जातेरांशि-कत्वमेव वाधकमिति वाच्यं निश्चयसंशयस्वरूपसमूहाळ-म्वनात्मकज्ञानास्वीकारात् । किन्तु क्षणविल्लम्बेन निश्च-यस्य संशयस्य चाभ्युपगमात् । न चैत्रमनयैव युक्त्या तर्कत्वादे-रिष जातित्वेन तामादाय संकर्पसंग इति वाच्यं, संशयात्मक-तर्कस्याप्यस्वीकारात् ।

ननु युगपत् संशयनिश्रयात्मकसमूहालम्बनोत्पत्तौ वाधका-भावः । निश्चयसंशयसायग्य्योः एकदा समाजसंभवादि-ति चेत्-

न । सामान्यत एव संशयसाम्ब्याः निश्चयं प्रति
प्रतिबन्धकत्वकल्पनात् । न तु विषयं निवेश्य प्रतिबध्यप्रतिबकन्धभावः गौरवात् । लाघवेन क्षणविलम्बस्यादोषत्वात् ।
एवं तर्कसाम्बन्धा अपि संशयं प्रति प्रतिबन्धकत्वकल्पनात् ।
न जातिसंकरोऽपि।

ननु तर्कसामग्याः संशयं प्रति प्रतिबन्धकत्वफल्पने गौर-वमेव । संशयसामग्रीप्रतिबन्धकताया उभयमतसिद्धतया अस्मा-भिर्छाघवेन सामान्यत एव स्वीकारात् । न त्वेताह्यी तर्कसाम-२९ न्या० कौ० ग्रंथपि तस्या उभयमतसिद्धपतिबन्यकत्वाभावादिति चेत् —

न । अनुमितिकारणतायां संशयान्यत्वक्षपनिश्चयत्वनिवेशेन तत्र च संशयत्वस्य प्रवेशात्तस्य च लाघवप्रतिसंधानेन जाति-त्वसिद्धावनन्तरं तर्कत्वजातिमादाय संकरप्रसक्तौ तर्कसाम्ग्च्याः प्रतिबन्धकतायां फलोत्तरकालीनकल्पनीयायां गौरवस्यादो-षत्वादिति चेत्--

न । तथापि परित्तजनकतावच्छेदकतया सिद्धेष्टसाधनता-ज्ञानस्वजातिमादाय संशयत्वस्य सांकर्यप्रसंगात् । न च संशयान-न्तरमेव प्रत्रुचनुपगमेन क्षणविल्लम्बेनैवेष्टसाधनताज्ञानं कल्प्य-मिति वाच्यं, अप्रामाणिकानन्तक्षणिवलम्बादिकल्पनायां शतशः स्थले ब्रह्मणोऽप्यशक्यांगीकारत्वादिति चेत्-

अत्राहुः — एकधर्मिकविरुद्धोभयमकारकज्ञानत्वं संशयत्वं पर्वतो विद्यान् वह्मधभाववद्भृतलिमत्यस्य वारकम् । एकधिः मिकिति एकविशेष्यदेत्यर्थः । भृतलं घटवत्पटवचेत्यादिज्ञानस्य संशयत्ववारकम् । विरुद्धपदं भृतलं वह्मधभाववदितिज्ञानस्य तथात्ववारकम् भयपदम् । न चैतं द्रव्यं वह्मधभाववदितिज्ञानस्य विद्यानिति ज्ञानस्य संशयत्वापितिरिति वाच्यं, सामान्यतः संशयस्य क्ष्म्यस्याभावेना(१)नुगतलक्षणस्यव वाच्यत्या पर्वतः त्वाविच्छन्नविशेष्यतानिक्षितविह्नवाविच्छन्नप्रकारताशालित्वे स्वति पर्वतत्वाविच्छन्नविशेष्यतानिक्षितविह्नच्यामावत्वाविच्छन्नप्रकारः ताशालिज्ञानत्वं(२)पर्वतो विह्ममान्न वेत्याकारक्ष्माने संशयत्विमः

<sup>(</sup>१) 'श्रननुगतें'ति 'खंगुस्तकपाठः।

<sup>ः (</sup>२) 'क'पुस्तके 'ज्ञानिम'त्यधिकः पाठः ।

संशयवादः ]

प्रत्यक्षकोस्तुभः।

290

ति विशिष्येव छक्षणं वाच्यामित्यद्येषात् ।

के चित्तु विदित्याविच्छन्नप्रकारतानिकृषितविशेष्यतावि-शिष्टा या वहचभावत्वाविच्छन्नपकारतानिक्रिपतिविद्योष्यता त-च्छालिज्ञानत्वमेव तत्र संशयत्वम्। इदं च पवतो विद्विमान वा भृतलं विहिपात्र वेसादिनिस्विलसंशयसाधारणम् । वैशिष्ट्यं च स्वावच्छेदकावाच्छिन्नत्वस्वावच्छेदकतानवच्छेदकानवच्छिन्नावच्छे**-**दकताकत्वोभयसम्बन्धेन ग्राह्मम्। एवं च पर्वतो वाह्मिन् वहचः भाववद्भूतल्लमिति ज्ञानस्य न संशयत्वम् । तत्र वहचभाव-त्वावच्छिञ्जप्रकारतानिक्षितविशेष्यताया वैशिष्ट्यघटकस्वा-वच्छेदकावच्छित्रत्वाभावेन विद्वत्वावच्छित्रपकारतानिक्षित-विशेष्यताविशिष्टत्वाभावात् । एवं च मेयत्वेन पर्वतत्वाविच्छन्ने विक्षिगोचराया वाच्यत्वेन पर्वतत्वाविच्छन्ने वक्षचभावबुद्धेरिप न संशयत्वम् । तत्र द्वितीयसम्बन्धेन विह्नत्वाविछन्नमकारता-निरूपिताविशेष्यताविशिष्टत्वाभावात् । स्वावच्छेदकतानवच्छे-दक्तवाच्यत्वानवाच्छन्नावच्छेदकताक(१)त्वाभावात् । पूर्वमते ईदृशज्ञानस्य संशयत्वं दुर्वारम् । पर्वतत्वावच्छिन्नविशेष्यताः या विहत्वाविष्ठन्नप्रकारतानिक्षिपतत्वस्य वहच्यावत्वाविष्ठन्न-प्रकारतानिक्विपतत्वस्य च सत्वात् । न च निरविच्छन्नत्वमधि-कं निवेक्यामितिवाच्यं, जातिमद्वहितन वेति संश्वयासङ्घहा-पत्तेः। न च भिन्नमेवात्र संशयत्वं निर्वक्तव्यमिति वाच्यम् , अ स्मदुक्तपकारेणानुगमसम्भवेन त्वद्रीत्याऽननुगमस्यापयोजकत्वा-दित्य। हः ---

<sup>(</sup>१) 'वाच्यत्वानसच्छिन्नावच्छेकदत्वाभावा'दित्येव 'ख'पुस्त-

अत्रेदं प्रतिभाति-तथा हि न ताबदनुगतं छक्ष्यमेकः कपस्ति। येन भूतछं विह्नमन्न वा पर्वतो विह्नमान्न वेति संज्ञायः साधारणं छक्षणं सम्भाव्येत । किञ्च पर्वतो वह्नचभाववानिति ज्ञानस्यापि संज्ञायत्वापितः । तज्ज्ञानीयवह्नचभावत्वाविष्ठन्नप्रकारतानिक्षपितपर्वतानिष्ठाविज्ञेष्यताया अपि ज्ञानान्तरीयविह्नस्वाविष्ठन्नप्रकाविष्ठन्नप्रकाविष्ठन्नप्रकारतानिक्षपितविज्ञेष्यताया अपि ज्ञानान्तरीयविह्नस्वाविष्ठन्नप्रकारतानिक्षपितविज्ञेष्यताविज्ञिष्ठत्वाव् ।

अपि च स्वावच्छेदकत्वे प्रयाप्तिनिवेशः क्रियते न वा । आद्ये नीलपर्वतत्वावच्छेदेन विहिमत्तावगाहिपर्वतत्वावच्छेदेन व-ह्राच्यभाववत्तावगाहिसंशयासङ्ग्रहपसङ्गः। नान्त्यः, नीलपर्वतत्वा-वच्छेदेन विह्मित्तावगाहिपर्वतत्वसामानाधिकरण्येन वह्यभाव-वत्तावगाहिज्ञानस्य संशयत्वापत्तेः। यथोक्तलक्षणे तु विशि-च्य पर्वतत्वादीनां निवेशेनोपपत्तेः।

अथ समुचयेऽपि विह्नवह्नचभावोभयविषयकेऽतिव्याप्तिः ।
विरोधविशिष्ट्वविह्नविच्छन्नमकारतेति निवेशनीयम् । समुः
चये तु विरोधस्याभावेन नातिमसङ्ग इति तु न सांमतम् ।
यादृशमंशये विरोधो न भातः तादृशेऽव्याप्तेः । न च तथाः
विधमंशयो न स्त्रीक्रियत इति वाच्यम् , धर्मिङ्गानकोठ्योः
पिर्थयादिनिख्छिताप्युक्तं कचिद्विरोधस्यापि तद्भासकसामग्रीः
समाजाधीनत्वात् । अन्यथा कचिदित्युक्तेरसङ्गतेः । न च
विरोधः संसर्गमर्याद्या भासत एव । मकारत्या भाने विरोधभाः
नसामग्रयपेक्षणात् । तथा च विरोधविशिष्ट्रसंयोगसम्बन्धावाच्छिः
नत्रविह्निकारतायाः सर्वत्रापि संशये भाने वाधकाभावात् । समुः
चये तु शुद्धसंयोगविशेषणतयोरेव भानान्नातिमसङ्गः । दीधिः

तिग्रन्थस्यापि प्रकारतया भानाभिपायकत्वात्र कोऽपि दोष इति वाच्यम्, संयोगो न विरोधीय इति वाधबुद्धिकालनीसंशयेऽच्याः प्रेः । तदानीं विरोधविशिष्टसंयोगस्य संसर्गतया भानासम्भवाः दिति चेत्—

मैवम् । विरोधविशिष्टसंयोगविरोधविशिष्टविशेषणतान्यतरः सम्बन्धेनाविच्छिपकारताशाछित्वं स्वातन्त्रयेण विवक्षितम् । संशयस्येवान्यतरसम्बन्धाविच्छन्नपकारताशाछित्वात् ।

न चैवं संयोगों न विरोधीय इति वाधबुद्धिकाछीनसंशये-ऽच्याप्तेर्द्वीरैवेति वाच्यम् , एतादृशवाधबुद्धिकाछीनसंशये वि रोधिविशिष्टसंयोगस्य संसर्गत्वाभावेऽिप विरोधिविशिष्टविशे-षणतायाः संसर्गत्वे वाधकाभावात् । एवं विशेषणताविशेषों न विरोधीय इति वाधबुद्धिकाछीनसंशयस्य विरोधिविशिष्टसंयोग-संसर्गकत्वात् । संयोगों न विरोधीयो विशेषणताविशेषों न विरोधियः इति वाधबुद्धिदशायां संशयों न भवत्येव । अथ विरोध-ध्यायः इति वाधबुद्धिदशायां संशयों न भवत्येव । अथ विरोध-स्य संसर्गत्या भानस्वीकारस्तदोप्यचेते यदि विरोधस्य संस-रीत्या भानं प्रामाणिकं स्यात् । तदेव न प्रमाणाभावात् ।

न च संशयसमुचययोभेदान्यथानुपपत्या तद्भानिमिति वा-च्यम्। अच्याप्यद्यत्तित्वग्रहोत्तरकालमेव समुचयोत्पत्त्या संशयस्या-च्याप्यद्यत्तित्वग्रहानुत्तरकालीनस्य भेदसम्भवादिति चेत्-

न । विषयतावैलक्षण्यकृतमेव ज्ञाने वैलक्षण्यमित्यस्य सर्वः मिद्धान्तसिद्धत्वात् । संज्ञायसमुच्चययोर्विषयताकृतवैलक्षण्यस्यैव वैलक्षण्यनियामकत्वम् । अतोऽनापस्या विशोधस्य संसर्गतया भानमभ्युपगन्तव्यम्। न च तथापि धम्पीको कोट्यंको वा विलक्षणविषयतैव। तयोः विलक्षणविषयतिव। किं संसमीको एव तथाविधभानिपिति वाच्यम्, धम्पीको कोट्यंको वा वैलक्षण्यनियामकत्वेन कल्पनीयाः याः विषयतायाः समुच्चयेऽपि सत्वात्। समुच्चयेऽपि धर्मिणः कोटिद्वयस्य च भानाभ्युपममात्। अखण्डोपाधिस्वरूपस्य तस्य संकाय एव धम्पीको कोट्यंको वा सत्वं न तु समुच्चयेऽपि। कल्पनीयस्य ताहशस्य संकाय एव कल्पनादिति तु नाक्षक्रनीयम्। तस्य तथात्वेऽपिसद्धान्तात्। अन्यथा संकायत्वस्यैव तथात्वमस्तु। तथा च गतं विवादेनेति।

अथ तथापि विरोधस्य पदार्थान्तरस्य वा संसर्गतया भानः
मभ्युपेयत इत्यत्र विनिगमकाभावात् । अनुपस्थितविरोधस्येवातिरिक्तपदार्थान्तरस्यापि संसर्गतया भानाभ्युपगमप्रसङ्ग इति
चेत्—

न । अविरोधित्वज्ञानद्शायां संशयस्यानुत्पादेऽनुभवानुरोध्यादेव संशये विरोधभानस्यावश्यकत्वात् । एवं च न विनिग्यमानिरहशङ्कापि ।

न चैवमिप परस्परिवरोधित्वेन स्थाणुत्वपुरुषत्वोभयप्रकाः रके भानद्वयकोटिके संशयेऽव्याप्तिः । तत्राभावाप्रकारकत्वादिः ति वाच्यम् , भावद्वयकोटिकसंशयानभ्युपगमात् ।

न च परस्परिविरुद्धत्वेन स्थाणुत्वपुरुषत्वोभयप्रकारकज्ञा-नसामग्रीभ्यां जननीयस्य ज्ञानस्याथीदेव भावद्वयकोटिकसंशय-त्विमिति वाच्यम् , तादृशस्थळेऽयं स्थाणुर्न वाऽयं पुरुषो न वेश् साकारकचतुष्कोटिकसंशयस्यैव स्वीकारात् ।

वस्तुतस्तु तत्र स्थाणुत्वपुरुषत्वोभयमकारतां निवेदय सं-

संशयवादः ]

पत्यक्षकौस्तुभः।

238

बायत्वं निर्वाच्यमिति न दोषः।

न च सामानाधिकरण्येन विरोधिकोटिद्वयावगाहिज्ञानस्य संदायत्वापात्तिः, इष्टापत्तेः।

न च विद्वपद्धेदविद्वकोटिकसंशयेऽव्याप्तिः । तत्रापि पका-रान्तरेण विद्वपद्धेदादिकं निवेश्येत्र छक्षणान्तरप्रणयनात् ।

वस्तुतस्तु वह्नचभावप्रकारतेसत्र वहिविशिष्टाभावप्रकारतेति वाच्यम् । वैशिष्ट्यं च स्वप्रतियोगिताकत्वस्वाविच्छन्नतादा-त्म्यसम्बन्धाविच्छन्नप्रतियोगिताकत्वान्यत्रसम्बन्धेनेति न को-ऽपि दोषः।

वस्तुतः पर्वतत्वाविच्छन्नविद्याच्यतानिक्विपतपर्वतत्वच्यापकः त्वचितसम्बन्धाविच्छन्नविद्वचभावान्यतरप्रकारताशाि ज्ञानः त्वचितं पर्वतत्वविशिष्ठे विद्वसंशयत्वम् । समुचयस्य तु सामाः नाधिकरण्येनोभयकोट्यत्रगाहित्वान्नदोषः ।

न च संयोगादेरच्याप्यद्वात्तित्वग्रहदशायां द्रच्यत्वावच्छेदेनैव संयोगतदभावयोग्रहस्यापि संशयत्वापित्तिति वाच्यं, (१)च्या-प्यद्वात्तित्वग्रहस्य सामानाधिकरण्येनोभयमकारकज्ञानं मित हेतु-तया तयोरच्याप्यद्वात्तित्वग्रहदशायां द्रच्यत्वावच्छेदेन तत्तदभा-वोभयमकारकज्ञानानुद्यात् । न तथाविधग्रहस्य संशयत्वापा-दनम् । एवं च समुच्चयेऽच्याप्यद्वात्तित्वग्रहोपयोगोऽपि संग च्छते । अन्यथा तदभावेपि समुच्चयस्य सामानाधिकरण्येन भावाभावविषयकत्वे वाधकाभावेन तत्र तदनुपयोगस्य दुरुद्ध-रत्वापत्तेः।

<sup>(</sup>१) 'त्रव्याच्यें ति 'खंपुस्तकपादः।

अत एव सामानाधिकरण्येन परस्परविशोधित्वेन तत्ततुः भयप्रकारके संशये उक्तलक्षणासंगमनादच्याप्तिरित्यपि कस्य चिदुक्तं परास्तम् । सामानाधिकरण्येन कोटिद्वयावगाहिज्ञानस्य संशयत्वाभावात्।

नन्वेवमिष पर्वतत्वाविक्वनिविष्यतेसत्र पर्वतत्वेऽवच्छेः दकतापर्याप्तिने निवेश्यते। निवेश्यते वा आद्ये निलप्बेतत्वावच्छेः देन वहचभावावगाहिपर्वतत्वसामानाधिकरण्येन वहचत्रगाः हिज्ञानस्य नीलपर्वतो वह्न्यभाववान् पर्वतो वहिमानित्याकार-कस्य संशयत्वापत्तिः। तस्यापि पर्वतत्विविशिष्टे बहिवहचभावोः भयमकारकत्वात्। अन्त्ये नीलपर्वतत्वसामानाधिकरण्येन वह्नचः भावावगाहिश्रद्धपर्वतत्वावच्छेदेन वहचवगाहिज्ञानस्य संशयत्वाः नापात्तिरिति चेत्—

मैनम्। शुद्धपर्वतत्वाविद्धन्नविश्वष्यतानिक्विष्तपर्वतत्वच्याः
पक्रविशेषणतासम्बन्धाविद्धन्नवद्यभावप्रकारताशालित्वे सति
शुद्धपर्वतत्वाविद्धन्नविशेष्यतानिक्विपतशुद्धसंयोगसम्बन्धाविद्धः
न्नविष्ठपत्वाविद्धन्नविशेष्यतानिक्विपतशुद्धसंयोगसम्बन्धाविद्धः
न्नविष्ठिपकारताशालिज्ञानत्वं पर्वतत्वसामानाधिकरण्येन विष्ठसं
श्रयत्वम्। एवं पर्याप्तिमानिवेश्य सामान्यतः पर्वतत्वाविद्धन्नविशेष्वत्वाविद्धन्नविशेष्यतानिक्विपतिविशेषणतासम्बन्धाविद्धन्नवद्वयभावप्रकारताशाः
लित्वे सति शुद्धपर्वतत्वाविद्धन्नविशेष्यतानिक्विपतपर्वतत्वच्याः
पक्रसंयोगसम्बन्धाविद्धन्नविश्वये । पर्वतत्वसामाधिकरण्येन प्राप्तविद्वावद्धन्नविश्वये त शुद्धपर्वतत्वाविद्धन्नविशेष्यतानिक्वितामाः
गुक्तविद्विनश्चये त शुद्धपर्वतत्वाविद्धन्नविशेष्यतानिक्वितामाः
वप्रकारताशालित्वविरहेण पर्वतत्वसामानाधिकरण्येन संशयः
लक्षणस्य पर्वतत्वाविद्धन्नविशेष्यतानिक्विपतपर्वतत्वच्यापकसंः

योगसम्बन्धावाच्छिन्नप्रकारताज्ञाछित्वस्य च विरहेण पर्वतत्वान बच्छेदेन संज्ञायलक्षणस्य नातिप्रसंगः।

यत्तु स्वीयतत्त्रकारताघटितथर्माविच्छन्नपतिबध्यतानिक्षिपित्रमित्वन्धकतावच्छेदकघटकीभृतपकारताशाछिज्ञानत्वं तत्संशयत्वं विभिन्नधर्मिकतत्त्वत्भावोभयपकारके ज्ञाने नातिप्रसंगस्तत्र
स्वीयतःप्रकारताघटितधर्माविच्छन्नपतिवध्यतानिक्षिपतभित्वन्धकतावच्छेदकघटकीभृतपकारताशाछित्वाभावात् । भावद्वयकोटि
कसंशयस्यापि तत्मकारकचुद्धौ तदिरोधित्वेन पदार्थान्तरपकारकचुद्धिवरोधित्वेन संग्रहः । एवं चोक्तप्रकारताशाछिनो व
इनिमद्धेदादिकोटिकस्यापि संशयस्य संग्रहः ! सामानाधिकरएयेन परस्परविरोधिकोटिद्वयावगाहिनो ज्ञानस्याप्युक्तप्रकारताः
शाछित्वाभावान्न संशयत्वम् । पर्वतत्वावच्छेदेन वहचवगाहिपवतत्वसामानाधिकण्येन वहचभावावगाहिज्ञानस्योक्तप्रकारताः
छिनो भवत्येव संशयत्वम् । समुच्चयेऽवच्छेदकावच्छेदेनान्यतरमकारताया अपि सत्वे त तथाविधछक्षणसंगमनात् । संशयत्वापकिवारणाय विरोधविशिष्टसंयोगसम्बन्धविद्यन्नत्वं प्रकारतायां
निवेशनीयम् । अन्यथा न निवेशनीयमित्याहुः—

अत्रेदं चिन्त्यम् । उक्तरीत्या सर्वत्र विरोधिविशिष्टसंयोगस्य संसर्गत्वासंभवः । विरोधिविषयताशालित्वस्य स्वातन्त्रयेण निर्वेशेऽपि ज्ञानभेदेन विषयताभिन्नेतिमते निश्चयत्वेनैव प्रतिबन्धर् कत्वात् । संशयीयविषयतायाः प्रतिबन्धकतावच्छेदकघटकत्वार् भावेन सर्वत्रासंभवापात्तिः ।

किञ्च पर्वतो विह्नमान् वहचभावव्याप्यवांश्रोतिज्ञानेऽति । स्यापि तादशप्रतिबन्धकतावच्छेदकघटकीभृतप- ३० न्या० कौ०

कारताशालित्वात् । न च ताहशज्ञाने आहार्येऽनाहार्ये वा तिमसंग आपाद्यते । नाद्यः समुच्चयवारणाय दत्ताया विः रोधविषयताया अभावेनैवानतिमसंगात् । नापि द्विती-यः ताहशज्ञानस्यालीकत्वादिति वाच्यं, तदभावव्याप्यवत्ता-ज्ञानसामग्रव्याः प्रतिवन्धकत्वानङ्गीकारेण ताहशसमूहालम्बनः ज्ञानोत्पत्तौ वाधकाभावात् । अत एव द्वीधितिकृताऽप्युक्तं "यः दि चायं विद्वमान्वद्वयभावव्याप्यवानि"त्यादि । एवमाहार्यसं-श्वात् । तथाविधाहार्यज्ञाने विरोधविषयतास्वीकार आवश्यक एवेति । तथाविधाहार्यज्ञाने भवसेवातिमसंगः । यदि च ताहशः प्रतिबन्धकतावच्लेदकघटकीभूतमकारतायां ग्राह्याभावनिष्ठत्वं नि-वेश्यते तदापि भावद्वयकोटिकसंश्वासंग्रह इति किम्रुपन्यस्तं त-रसंग्रह इति ।

अन्ये तु विह्नवह्यभावोभयपकारतानिक्षितैकाविशेष्यता
(१)शालिकान्तवं संशयत्वम् । संशयसमुख्ययोर्वेलक्षण्याय संशये
उभयपकारतानिक्षितैकविशेष्यतायाः समुख्ये तुभयपकारताः
निक्षिताविशेष्यताद्वयस्य च स्वीकारात् । महानसं वह्वयभावः
वत् पर्वतो वह्निमानिति ज्ञानस्यापि न संशयत्वम् । न च संशय
एवोभयपकारतानिक्षितिविशेष्यताद्वयम् । समुख्ये तूभयपकारः
तानिक्षितैकविशेष्यत्विभित्येव किं न स्यादिति वाच्यम् । संशये विशेष्यताद्वयस्वीकारे अनुमितिकारणतायां वह्निच्याप्यधूमाभावपकारतानिक्षितपर्वतिविशेष्यताकान्यत्वे सति वह्निच्याप्यथूमपकारतानिक्षितविशेष्यताशालित्वस्य समुख्यसंग्रहायाः
भावपकारतायां विरोधाद्यविष्ठन्नत्वस्य च निवेशे गौरवात्।

<sup>(</sup>१) 'विषयतेंगति 'खंगुस्तकपादः।

संशये एकविशेष्यताया अभ्युपगमे तु विहिन्याप्यधूर्मपकारताः निकृषितविशेष्यतायां विहिन्याप्यधूमाभावपकारत्वानिकृषितत्वः स्यैव निवेशेन छाघवात्।

ननु संशये उभयमकारतानिरूपितैकविशेष्यतायाः सत्वेऽपि प्रत्येकविशेष्यताद्वयवारणं दुःशक्यम्। एवं च पूर्वोक्तानुमिति-कारणतावच्छेदकगौरवं भवन्मतेऽपि दुर्वारम्।

न च ताह्याविशेष्यताद्वयं प्रति संशयसाम्ग्रन्याः प्रतिवन्धः कत्वान्न ताह्याविशेष्यताद्वयमिति वाच्यं, ताह्यपितिबध्यप्रतिव-स्थकभावकरपनापेक्षया विशेष्यताद्वयकरपने गौरवाभावादिः ति चेत्—

न । अनेकज्ञाने विशेष्यताद्वयकल्पनापेक्षया प्रतिब्ध्यप्रति वन्धकभावकल्पने छाघवात् । अथास्तु संशये उभयपकारताः निक्षपितैकविशेष्यता तथापि विद्वमान् पर्वतो वह्नचभाववानिः तिसम्ज्ञ्चयेऽतिप्रसंगः । धर्मितावच्छेदकस्यापि प्रकारत्या उभ-यपकारतानिकृपितैकविशेष्यताया अपि सत्वादिति चेत्—

मैवम् । प्रकारतायां धर्मितावच्छेदकत्वाख्यविषयताभेदस्य निवेशात् । अत एव संयोगवद्द्रव्यं तदभाववचेतिज्ञानेऽतिप्रसंगः । तत्रोभयप्रकारतानिक्षितेकविशेष्यताया आपि सत्वात । अन्यथा द्रव्यं संयोगवत्तदभाववच द्रव्यमितिज्ञानाद्वेदानुपपत्तेः । तस्मात्ताह्यज्ञानेऽनुभयप्रकारतानिक्षितेकविशेष्यतासत्वादितिमः संग इत्यपास्तम् ।

अथ नीलपर्वतो बहिमान् पर्वतो बह्वयभाववानितिज्ञानस्य नीलपर्वतत्वावच्छेदेन बहिमकारकस्य गुद्धपर्वतत्वावच्छेदेन व इयभावमकारकस्य संज्ञयत्वानापत्तिः । बहित्वावच्छित्रमकारताः निक्षितिविशेष्यतायाः शुद्धपर्वतत्वेन वह्मधभावप्रकारतानिकृषितिविशेष्यतायाश्च नीलपर्वतत्वेनाविद्धिन्नत्वाभावात् । विशेष्यतावद्धेदकभेदेन विशेष्यताभेदावश्यकतया प्रकृते उभयपकारतानिकृषितैकविशेष्यत्वाभावात् । तत्रोभयपकारतानिकृषितविशेष्यतायां नीलपर्वतत्वावाच्छिन्नत्वस्य शुद्धपर्वतत्वावाच्छिन्नत्वः
स्य वाऽभ्युपगमे शुद्धपर्वतत्वावाच्छिन्नविशेष्यकोभयपकारकस्य
नीलप्रवतत्वावच्छेदेन तथाविधसंशयस्य चोक्ततथाविधसंशयाद्धेः
दानापत्तेः । तथाविधसंशयानन्तरं पर्वते वहिं संदेशि निलपवते वह्मधभावं संदेशित्यनुव्यवसायापत्तेश्चेति चेत्—

न। नीलपर्वतो विह्नमान् वहचभाववान् पर्वत इत्याकारकः संशये उभयमकारतानिरूपितविशेष्यतायां नीलपर्वतत्वावान्तिः सत्वस्य पर्वतत्वावन्तिन्त्रत्वस्य वाऽभ्युपगमात् । नीलपर्वतो वः हिमान्न वेति संशये तु नीलत्वावन्तिन्त्रत्वस्यैवाभ्युपगमात् । पर्वते विह्न संदोह्म नीलपर्वते वहचभावं संदेह्मीत्यनुव्यवसायं प्रवित तु पर्वतो विह्नमान्न वेसाकारकसं-शायस्यैव हेतुत्वान्न कोऽपि दोष इत्याहुः—

अपरे तु संशये उपयमकारतानिक्षितिविशेष्यतयोः परस्परमवच्छेद्यावच्छेदकभावः स्वीक्रियते संशयसमुच्चययोर्वे छक्षः
ण्याय तथैवाभ्युपगमात् । तथा च तत्प्रकारतानिकृषितविशेष्यः
तावच्छिन्नतदभावप्रकारतानिकृषितविशेष्यताशाछिज्ञानत्वं संशः
यत्वम् । समुच्चये तु नावच्छेद्यावच्छेदकभावः स्वीक्रियते इति न
तत्रातिप्रसंगः । न च समुच्चय एवास्तु । अवच्छेद्यावच्छेदकभाव
इत्यतोऽपि वैछक्षण्यमुपपत्स्यत एवेति वाच्यम् । तथा सत्यनुमितिकारणतायां तदभावप्रकारतानिकृषितविशेष्यतानविद्धः

न्नतत्मकारतानिक्षिपतिविशेष्यताशास्त्रित्वक्षपसंशयत्विनवेशेन गौर् रवात्। यदि च बिह्विह्वचभावो वा पर्वत इति पर्वतिविशेषणको-ऽपि संशयः स्वीक्रियते तदास्तु तत्तदभावोभयविशेष्यतार् निक्षिपतपर्वतानिष्ठपकारतयोरप्यवच्छेद्यावच्छेदकभावः।

एवं पर्वतो विद्विमान् वद्वयभावो वा पर्वत इयाकारकसंज्ञयः स्यापि स्वीकारे तत्प्रकारतानिक्विपतिविशेष्यतातदभावविशेष्वतानिक्विपतिप्रकारतयोर्ष्यवच्छेद्यावच्छेदकभावः स्वीकार्य इन्त्याहुः—

वस्तुतस्तु भावद्वयकोटिकसंश्वायानभ्युपगमे अभ्युपगमे वा तस्येव पर्वतो विह्नमान् बह्नचभावन्याप्यवांश्चेतिज्ञानस्यापि संश्वाय्यवाभ्युपगमे ज्ञानभेदेन विषयताभेदाभावे च पूर्वोक्तं स्वीयतः प्रकारताघटितधर्मावाञ्चित्रभातिबध्यतानिक्षपितप्रातिबन्धकतावच्छे दक्षघटकीभृतपकारताशाळिज्ञानत्वं तत्संशयत्विमत्येव सम्यक् न च स्वत्वस्याननुगमादिद्मपि न सम्यगिति वाच्यं, स्वावः च्छित्रपतिबध्यतानिक्षपितप्रतिबन्धकतावच्छेदकघटकीभृतप्रकारः ताशाळित्वस्वनिक्षपकत्वोभयसम्बन्धेन तत्पकारतावज्ज्ञानत्वं तः त्संशयत्विमितिनिष्कर्षणानुपपन्यभावात् ।

स्वतन्त्रास्तु संगयत्वं जातिरेव सांकर्यस्य दोषत्वानङ्गीकाः स्वतन्त्रास्तु रात्। संगयत्वं जातिरेव

न चैवं निर्णयत्वं संशयान्यज्ञानत्वरूपं न स्यात् । तस्या-पि जातित्वे बाधकाभावादिति वाच्यम् । इष्टापत्तेरिसाहुः—

तदसत् । अनुमानपारिछेदे सांकर्यस्य दोषताया व्यवस्था-पनीयत्वादित्यक्रमधिकोन । नतु किमिदं प्रकारत्वादि यत् संशयत्वादिघटकमिति चेत्--

प्रकारतादिकं विषयताविशेष एवेति गृहाण । विषयता च ज्ञानविषययोः स्वरूपसम्बन्धविशेष एव । तस्त्रं च सम्बन्धान्तरम् न्तरंणैव विशिष्टप्रस्रयजननयोग्यत्वम् । जननयोग्यत्वं च न जननो-पहितत्वम् । अतीन्द्रियाभावसम्बन्धान्याप्तेः । तेन प्रसक्षादिवि-शिष्टप्रत्ययाजननात् । किन्तु विशिष्टप्रत्ययजननयोग्यताबच्छेदः कावच्छिन्नत्वम् । तच्चात्यन्ताभावे प्रतियोगिदेशान्यदेशत्वम् । अन्योन्याभावे प्रतियोगितादेशान्यदेशत्वम् । प्रागभावध्वसयोः प्रतियोगिकाछान्यकाछत्वम् । एवमन्यत्राप्यूह्मम् ।

अथोक्तरूपस्य कदा चिदिपि विशिष्ठपत्ययक्ष्पफलसम्बन्धः रिहतातीन्द्रियाभावसाधारणतया कथं स्वरूपयोग्यतावच्छेदकः रूपत्वम् । तथा सित नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फल्लोप्धानावद्यंः भावनियमभंगप्रसंगादिति चेत्—

न । तादृशनियमे मानाभावात्।

वस्तुतस्तु स्वरूपसम्बन्धस्तत्तद्व्यक्तिरूपोऽननुगत एवेति न कोऽपि दोष इति प्राञ्चः।

नवीनास्तु-विषयतातिरिक्तैव । न तु स्वरूपसम्बन्ध नवीनमते विषयता विशेषः । तथा हि सा च ज्ञानस्वरूपा विस्वरूपसम्बन्धविशे- षयस्वरूपा उभयस्वरूपा वा । नाद्यः, घट- पादतिरिक्तैव पटावितिसमूहाळंबनानां भ्रमत्वापत्तेः। घटत्वाः विश्वत्रघटविषयत्वस्य पटत्वाविष्ठिन्नपटविषयत्वस्य चैकज्ञान- रूपतया तत्र घटत्वाविष्ठिन्नपटविषयतायाः पटत्वाविश्वन्नपट- विषयतायास्य सत्वात् । एवं ताहशसमृहाळम्बनानन्तरं पटत्वे-

न घटं जानामि घटत्वेन पटं जानामीसनुव्यवसायापतिश्च। प टत्वाविच्छन्नघटनिष्ठविषयताकज्ञानस्य घटत्वावािच्छन्नपटनि-ष्ठाविषयताकज्ञानस्य च तदनुव्यवसायाविषयत्वात्। न द्वितीयः, घटत्वप्रकारकप्रमाया अपि भ्रमत्वापत्तेः। घटत्वप्रकारकप्रमायां पटत्वप्रकारकभ्रमे च घटस्वरूपघटानिष्ठविषयताया ऐक्यात्। न तृतीयः, जातिमान् घट इत्यादौ घटत्वाद्यात्मकैकैकविषयवृत्तेरेकै-कज्ञानीयविषयताया जातित्वाद्यविद्यत्वाद्यात्मकैकैकविषयवृत्तेरेकै-कज्ञानीयविषयताया जातित्वाद्यविद्यत्वत्वत्वविद्यविरहात्। न चेष्ठापत्तिः। तथा सति ताह्याज्ञानस्य जातिमान घट इति प्रत्येकद्वयाद्वैलक्षण्यानुपपत्तेः। तस्माद्विषयतातिरिक्तव।

#### एवं विषयतावद्विषयिताप्यतिरिक्तैव।

न चातिरिक्तविषयताप्रतियोगित्वमेव विषयित्वमास्तां क्रत-विषयिता-मतिरिक्ततयेति वाच्यं, विषयित्वमेवातिरिक्तं तत्प्र-व्यतिरिक्तेव तियोगित्वमेव विषयत्वमित्यस्यापि वक्तुं शक्यतया विनिगमकाभावेन द्वयोरप्यातिरिक्तत्वात्।

अथैवं तुल्ययुक्त्या विषये विषयतासम्बन्धो ज्ञाने विषयि ता सम्बन्धश्चातिरिक्तः कल्पनीयः। एवं तादशसम्बन्धस्यापि सम्बन्धोऽप्यतिरिक्त इसनवस्था स्यादिति चेत्—

न । ताद्यानवस्थायाः प्रामाणिकत्वेन दृषणावहत्वाभा-वात् । सा चातिरिक्ताविषयता विषयभेदाद्धिना । अन्यथो-क्तदूषणानामनुद्धारात् । न तु ज्ञानभेदेन भिन्ना मानाभा-वादित्यादिकमन्यदृह्यामिति प्राहुः ।

सा च विषयता निर्विकल्पकीया, प्रकारता, विशेष्यता, संसर्गता

विषयताःचेति चतुर्विधा। न च तासां विषयतात्वे भानाभाव इति
भेदाः वाच्यं, तदुपनीतभानं प्रति तत्प्रकारकज्ञानं च प्रति तद्विषयः
कज्ञानस्य हेतुत्या निर्विकल्पकोत्तरं तत्प्रकारकतद्विशेष्यकतत्संसः
गिकज्ञानोत्तरं च तदुपनीतभानतत्प्रकारकज्ञानोत्पत्तेरेव मानत्वातः।
न च तन्निर्विकल्पकोत्तरं तदुपनीतभानस्य तत्संसर्गकज्ञानोत्तरं
तदुपनीतभानतत्प्रकारकज्ञानयोश्चोत्पत्तिरिसिद्धति वाच्यं, तत्पकारकादिज्ञानोत्तरमपि तदिसिद्धविकतुम्शक्यत्वातः। न ह्येतदुत्तः
समेव तदुत्पत्तिनोत्तिज्ञानोत्तरपिस्रवृभवे मानमस्ति तस्यैवासिदेः। युज्यते चैतत् । अन्यथा दश्वरथादिपदात् शाब्दवोधाः
नुपपत्तः। तत्र हि स्वरूपतो दश्वरथत्वादिपकारकश्वाब्दवोधाः
नुपपत्तः। तत्र हि स्वरूपतो दश्वरथत्वादिपकारकश्वाक्दवोधाः
समृत्यादिकारणस्यापेक्षणेन पूर्व तद्भावातः। अस्मन्मते तु स्वः
कृपतो दश्वरथत्वादिसंसर्गज्ञानमुळकात्स्वरूपतस्तत्पकारकशकृपतो स्वर्वाविध्यत्वाव्यविध्यत्वाव्यविध्यत्वाव्यविक्षर्वाविध्यत्वाव्यविध्यत्वाव्यविध्यत्वाव्यविध्यत्वाव्यविध्यत्वाव्यविध्यत्वाव्यविध्यत्वाविध्यत्वाव्यविध्यत्वाव्यविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वाविध्यत्वा

उक्तरीत्या प्रकारतादिवरसंसग्तायामपि तरिसद्धेर्द्वारत्वात् । यदि च विषयेष्वातिरिक्ताविषयतानां तत्र च विषयतात्वकल्पनापेक्षया विषयद्यत्तिरवेन क्लप्तानां प्रकारतानां
विशेष्यतानां विषयतात्वकल्पनस्यौचित्यमिति प्रकारतादौ
विषयतात्वसिद्धिस्तदा संसर्गतायामप्येतादृशरीत्या विषयतात्वसिद्धिर्द्वारैव । संसर्गताया अपि विषयद्वितत्वन क्लप्रतया विनिगमकाभावात । न च घटत्वेनमं जानामीतिप्रतीसा प्रकारविशेष्ययोर्विषयत्वेन प्रकारताविशेष्यतयोर्विप्रतीसा प्रकारविशेष्ययोर्विषयत्वेन प्रकारताविशेष्यतयोर्विविस्वमिति वास्यं, समवायसंसर्गेण घटत्वं जानामीतिप्रतीत्या

समवायसंसर्गस्यापि विषयत्वात् । तस्य तटस्थतया नियामक-त्वोपगमेनात्रिषयत्वे प्रकारादावपि तथात्वस्य वक्तुं शक्यस्वादि-ति न किञ्चिदेतत् ।

वस्तुतस्तु कंबुग्रीवादिमत्वादेगौरवज्ञानद्शायां तदवाच्छिन्न-प्रतियोगित्वपकारकं तद्विशेष्यकं तत्संसर्गकं च ज्ञानं न जायत इत्यनुभवसिद्धम्। एवं च प्रकारतादेविषयतात्वानुपगमे कंबु-ग्रीवादिमत्वादिकं गुर्वितिगौरवज्ञानस्य तादृशपतियोगित्वपकाः रकत्वादिकं त्रयं प्रतिबध्यतावच्छेदकं वाच्यमिति गौरवम् । मकारतादेविषयतात्वोपगमे तु कम्बुग्रीवादिमत्वविषयतानि छ-पिताव ज्छिन्नत्वविषयतानि रूपितमतियोगित्वविषयताक बुद्धित्वं त्रितयसाधारणमेकमेव । प्रतिबध्यतावच्छेदकमिति छ।घवमिति लाघवात्मकारतादिषु विषयतात्वासीद्धिः। एतेन निर्विकलपकीः यविषयताया विशिष्टज्ञानविषयसम्बन्धतयैव विशिष्टबुद्धेस्स-विषयकत्वनिर्वाहे प्रकारतादीनां विषयतात्वे मानाभावः तेषां विषयतानात्मकत्वेऽपि तद्वैलक्षण्यस्य ज्ञानवैलक्षण्य-संपादकरवे विरोधाभावात । अथ प्रकारताविद्योष्यतयोः र्विषयतात्वानुपगमे व्याप्यपक्षाविशेष्यकपरामर्शयोवपादिषय-तानिरूपितपक्षविषयताशालित्वेनानुगवमण्यनुमितिहेतुत्वासंभवः। तयोः पृथक् हेतुत्वे च कारणताद्वयापचेः । निर्विकल्पकीयविषय-तायाः परस्परं निरूप्यनिरूपकभावाभावने तां निवेदयोक्तरी-त्याऽनुगमासंभवादिति चेत्-

न । निश्चयत्वानिवेशानुरोधेनामाण्यज्ञानस्योत्तेजकत्वानुरोधेन च तयोः पृथक्कारणतायाः आवश्यकत्वात् । अनुमितः पक्ष-विशेष्यकत्वनियमेन समानविशेष्यकत्वानुरोधेन पक्षविशेष्यकप्रा-मर्शस्यैवानुमितिहेतुत्वाच ।

३१ न्या० कौ०

अथ निर्विकल्पकीयविषयताया विशिष्ठज्ञाने स्वीकारे घटत्वाः दिनिर्विकल्पकादिवज्जातित्वादिना घटत्वादिज्ञानादपि स्वरूपतो घटत्वादिपकारकस्य घट इत्याकारकस्य विशिष्ठज्ञानस्यापितः।

न च स्वरूपतस्तिद्विशिष्टबुद्धौ तदिविशेष्यकन्डज्ञानत्वेन हेतु-त्वान दोष इति वाच्यं, तथा सति जातिर्घटश्रेत्यादिज्ञान।द्वर इत्यादिविशिष्टबुद्ध्यनापत्तेरिति चेत्—

न । तज्ज्ञानीयनिरविच्छन्नपकारत्वासमानाधिकरणिकाचित्मकारतानिक्षिपततिद्विशेष्यताकत्वाभाववत्तज्ज्ञानत्वेन हेतुःवोक्ताः
वदोषादिस्यपि परास्तम् । निर्विकल्पकीयविषयताया निक्ष्यनिक्षपकभावानापन्नतया गौरवज्ञानस्य तामादायोपदर्शितरित्यैकमः
तिवध्यतावच्छेदकासम्भवेनोक्तछाधवानुरोधेन मकारतादेविषयतात्विसिद्विद्वाणोपि दुर्वारत्वात् ।

के चिच्चनुभवसंस्कारस्मरणानां विषयताद्यत्तिनिक्रपकताः संसर्गेणैक एव कार्यकारणभावः कर्ण्यते न तु विषयभेदेन पुरुषभेदेन वा, आनन्त्यापत्तेः । इत्थं च प्रकारताविशेष्यतासं-सर्गतासु विषयतात्वमावश्यकम् । अन्यथा तत्र तत्र संस्काराद्य-त्पत्तेरनियम्यतापत्तेः । अत एव निर्विकरपकीयविषयतया न तिन्नर्वाह इत्याहः—

अत्र वद्नित-विरोधिसामग्रीकाळीनविशिष्टज्ञानेच्छाधीनविः शिष्टज्ञानेषु निर्विकलपकीयाविषयता न सम्भवति । तच्छालिज्ञाने निर्विकलपकेच्छाविरहविशिष्टविरोधिसामग्रन्थाः प्रतिबन्धकत्वात् ।

न च निर्विकल्पकं विना विशिष्ट्यानमेव कथामिति वाच्यं, प्रकारान्तरेण विशेषणज्ञानसत्वेन तदुत्पत्तौ वाधकाभावात्।

न च निर्विकल्पकस्थलीयविरोधिसामग्रीमतिवन्धकतार्या विशिष्टज्ञानेच्छाया अप्युत्तेजकत्वोपगमान्न दोष इति वाच्यम्। ति च्छाभावयोविंशेष्यविशेषणभावे विनिगमनाविरहेण प्रति-बन्धकतादृद्धौ गौरवापत्तेः । विशिष्ठज्ञानेच्छाकाळे तत्सामण्यस-त्वे विराधिसामग्रीदशायां निर्विकल्पकापत्तेश्च । किं चानन्तवि-शिष्ठज्ञानेषु निर्विकल्पकीयविषयतासम्बन्धकल्पनमपेक्ष्य प्रका-रतादिषु विषयतात्वसम्बन्धकल्पनेव युक्ता ।

न चाथावकरुपनापेक्षया भावकरुपनाया छघुत्वादुक्तविद्यिः छुज्ञानेषु विषयत्वाभावसम्बन्धकरुपनापेक्षया विषयत्वसम्बन्ध-करुपने छाघवात्स एव करुप्यते । न तु विषयत्वाभावसम्बन्ध इति वाच्यम् , तथा सति प्रकारतादिषु (१)विषयतात्वाभावसम्बन्ध-करुपनमपेक्ष्य विषयतात्वसम्बन्धकरुपने छाघवेन तत्करुपनस्यै-वौचिस्रमिति प्रकारतादिष्विपि(२)विषयतात्विसिद्धिनिराबाधैवेति। आधिकमस्मत्कृतभवानन्दीप्रकाबोऽनुसन्धेयामिति दिक् ।

सा च विषयता निरूप्यनिरूपकभावानापन्ना तदापन्ना विषयता द्विषा चेति पुनरपि द्विषा । आद्या निर्विकल्पकीयविषय-ता । तस्यास्तथात्वे मानाभावात् । अन्त्या च विशिष्ठज्ञानविष-यताप्रकारताविशेष्यतासंसर्गतारूपाणां तासां परस्परं निरूप्य-निरूपकभावसत्वात् ।

न च तत्र मानाभाव इति वाच्यम् , तथा मित घटवद्भुः तलं पर्वतो बिह्नमानितिज्ञानिषयताया घटवान् पर्वतो बिह्नम्भूद्भूतलिमित ज्ञानिविषयतायाश्चावैलक्षण्येन ताहराज्ञानयोर्वे लक्षण्यानुपपत्तेः । तदुपगमे तु आद्ये घटपकारत्वभूतलिवेशेष्यः त्वयोर्वेहिमकारत्वपर्वतिविशेष्यत्वयोश्च परस्परं निष्ट्रपनिष्ट्रपक्षः भावः । अन्त्ये च बिह्नमकारत्वभूतलिवेशेष्यत्वयोश्च परस्परं तिष्ट्रपनिष्ट्रपक्षः त्वपर्वतिविशेष्यत्वयोश्च परस्परं निष्ट्रपनिष्ट्रपक्षः त्वपर्वतिविशेष्यत्वयोश्च परस्परं निष्ट्रपनिष्ट्रपक्षः त्वपर्वतिविशेष्यत्वयोश्च परस्परं निष्ट्रपनिष्ट्रपक्षभाव इति तज्ज्ञाः

<sup>(</sup>१-२)-दिनिष्ठविषयतेति 'ख'पुस्तकपाठः ।

न्यायकौस्तु भे

नयोवें छक्षण्योपपत्तिः।

न च तथापि तयोः परस्परं निक्ष्यनिक्षपक्षभावे माना-भावः । अन्यतरास्मिन्नन्पतरस्य तदुपगमेनैव वैलक्षण्यनिर्वाहा-दिति वाच्यम् , विनिगमनाविरहादेव परस्परं निक्ष्यनिक्षप-कभावसिद्धेः ।

न च तथापि संसर्गतया समं प्रकारताया विशेष्यतायाश्च निरूप्यनिरूपकभावे मानाभाव इति वाच्यम् , तत्र तेन संसर्गेण तत्पकारकामित्येतदर्थानिर्वचनान्यथानुषपस्यैव तत्सिद्धेः !

न च तत्संसर्गकत्वे सित तिन्निष्ठिविशेष्यतानिक्षिततत्मकारताकत्वं तत्मकारतानिक्षिततिद्विशेष्यताकत्वमेव वा तेन संसर्गण तत्र तत्मकारकत्विमित वाच्यम् । तथा सित भूतलादौ संयोगेन घटादिकं समवायेन क्ष्पादिकमवगाहमानस्य ज्ञानस्य भूतलाद्यंशे संयोगेन क्ष्पादिमकारकत्वस्य समवायेन घटादिमकारकत्वस्य चापत्तेः । एवं समवायेन कषालादौ संयोगेन च भूतलादौ घटादिकमवगाहमानस्य ज्ञानस्य समवायेन
भृतलाद्येशे संयोगेन च कषालाद्यंशे घटादिमकारकत्वस्यापत्तेः ।
तत्संसर्गकत्वे सित तिन्नष्ठिविशेष्यतानिक्षिततत्वमकारताकत्वस्य तत्मकारतानिक्षिततिद्विशेष्यताकत्वस्य वाविशेषात् । तदुपगमे च तिन्नष्ठिविशेष्यतानिक्षिततदीयसंसर्गतानिक्षिततदीयमकारतामितयोगित्वं तत्मकारतानिक्षिततदीयसंसर्गतानिक्ष्पिततदीपमकारतामितयोगित्वं तत्मकारतानिक्षिततदीयसंसर्गतानिक्षपिततदीयविशेष्यतामितयोगित्वं वा तदंशे तेन संसर्गेण तत्मकारकत्वं यस्य यत्र संसर्गो भासते तदीयविशेष्यतामकारताभ्यामेव तदीयसंसर्गताया निक्ष्प्यनिक्षपकभावान्नोक्तापत्तिः ।

न च प्रकारताया एव संसर्गविशेषाविद्धन्नत-या तत्संसर्गाविद्धन्नतदीयप्रकारतानिकापिततदीयविशेष्यताकत्वं तदीयविशेष्यतानिक्षितत्संसर्गाविज्ञिन्नतदीयपकारताकत्वमेव वा तेन संसर्गेण तदंशे तत्पकारकत्वमस्तु किमुक्तनिक्ष्ण्यनिक्ष्पकभा-वस्त्वीकारेणोति वाच्यम् । संसर्गतायाः संसर्गनिष्ठावज्ञेदकता-निक्ष्पकत्वक्ष्पतया पकारतायां तत्त्वीकारेणैव संसर्गतापकारत-योर्निक्ष्यानिक्ष्पकभावसिद्धेः । अत एव पकारतयैव समं संसर्गताया निक्ष्पिनिक्षपकभावोऽस्तु किं विशेष्यतया । तावता-प्यक्तापित्तवारणसम्भवादित्यपि निरस्तम् । उक्तसंसर्गाविज्ञि-न्नत्वस्य विशेष्यतायामपि सम्भवेन विनिगमनाविरहेणैव तया-पि समं संसर्गतायास्तित्सद्धेः ।

नन्तेवं विशेष्यतामकारतयोः परस्परं साक्षानिहृष्यनिहृपः क्षमावे मानाभावः । प्रकारतायां विशेष्यतानिहृपितसंसर्गता-निरूपितस्वमेव विशेष्यतानिहृपितस्वम् । विशेष्यतायां प्रकारता-निरूपितसंसर्गतानिहृपितस्वमेव प्रकारतानिहृपितस्वम् । एतातैव वैलक्षण्यादिनिर्वाहात् । विशिष्ठज्ञानमात्रे प्रकारविशेष्ययोरिव संसर्गस्याप्यवद्यं भानादिति चेत्-

नेष्यत एव । विशेष्यताप्रकारतयोः साक्षानिक्ष्यानेरूपः कभावः तदनभ्युपगमेऽप्युक्तरीया परंपरया निरूप्यानिरूपकभाव् वेनैव निर्वाहसम्भवात् ।

के चित्तु घटत्वेनेमं जानामि बहिननतं पर्वतं जानामीसनुग-ताकारानुन्यवसायादेव तित्सद्धिः । प्रकारताविशेष्यतयोरिव तयोर्निरूप्यानिरूपकभावस्यापि मनसैव साक्षात्कारसम्भवात् । संसर्गताया अयोग्यतया तदुद्दारकस्य परम्परया निरूप्यानिरू-पकभावस्य साक्षात्कारविषयन्त्रासम्भवादित्याहुः ।

अन्ये तु प्रतियोगितया साक्षात्परम्परासाधारणाधिकरण-त्वाबगाहिनो घटानधिकरणं भूतल्लीमत्यादिनिश्चयस्य प्रतिब- ध्यतावच्छे रकं घटपकारतानिक्षितभूतळि विशेष्यताकत्वादिक-मेव ळाघवात्मंसर्गतापवेशे संसर्गपरम्पराष्ट्रद्धा प्रतिवध्यतात्त द्धिपसङ्गादिति प्रकारताविशेष्यतयोः परस्परं साक्षानिक्ष्प्य-निक्ष्पकथावसिद्धिः।

न चैवमपि दृश्यनियामकसंसर्गावाञ्छिलयोः प्रकारताविशे ध्वतयोस्तद्वीसाद्धः। तत्रोक्तपकारासम्भवादिति वाच्यम्, तत्रा पि सत्सम्बन्धित्वाभावानिश्चयप्रतिवध्यतावच्छेदकतयैव तत्सिद्धः।

न च साक्षात्परम्परास्राधारणसम्बन्धित्वस्यैकस्याभावा-न्नोक्तरीत्यापि तत्सिद्धिरिति वाच्यम् , साक्षात्परंपरासाधारणा-धिकरणत्वस्यैव तस्याप्यनुगतव्यवहारादिनासिद्धेर्वह्मणोपि दुर्वारत्वादित्याहुः ।

सा चेयं विषयता ज्ञानेन सहोत्पद्यते विनश्यति च । अत विषयता ज्ञानेन सहो- एव विषयताया ज्ञानसमानदेशत्वसमानका-त्पचते विनश्यति च लीनत्वप्रवादोपीति के चित् ।

वस्तुतस्तु तथा सत्यनन्तव्यक्तिकल्पनापत्त्या ज्ञानभेदेन विषयताभेदोपगमेऽप्युक्तरीत्या विषयभेदाद्धेदावश्यकत्वे ज्ञानभे-दाद्धेदे पानामावेन चेदमयुक्तम् । किन्तु समनायवान्नित्येव । अत एव नित्यसम्बन्धत्वेन समवायान्तभावीन्न मुनिकृतपदार्थवि-भागविरोधोऽपीति सारः ।

अत्र के चित्— उद्देश्यताविधयता चातिरिक्ता विषयतातुपित्यादावुपेया। न च विशेष्यताप्रकारतारूपत्वमेव तयोरिति
वाच्यम्, तथा सति जलादिच्यापकीभूताभावपतियोगिष्थिवीत्ववती पृथिवीत्याद्याकारकपरामर्शजन्यायाः पृथिव्यापितरभेद इत्याद्याकारकापिसद्धमाध्यविशेष्यकानुमितेः पृथिव्याद्युद्देश्यकत्वेतरभेदविधयकत्वयोरनुपपत्तेः । पृथिव्यादेर-

विशेष्यत्वादितरभेदस्याप्रकारत्वाच । एवं विशेष्यताप्रकारताति-रिक्तोदेश्यताविधेयतारूपातिरिक्ताविषयतानभ्युपगमे पर्वते वाहि-रित्यादिवाक्यजन्यशाब्दवोधस्य पर्वताद्युदेश्यकत्वं वह्नचादिविधे-यकत्वपष्यनुपपनम् । पर्वतादेरविशेष्यत्वादह्नचादेरमकारकत्वाच ।

न च तत्र पर्वतवहचाद्योहदेश्यविषयभावो नास्त्येव किन्तु विशेष्यविशेषणभावापन्नयोविहिपर्वतवृत्तित्वाद्योरेवेति वाच्यम्, प्राङ्निर्दिष्ठपदार्थस्यैवोदेश्यतया चरमनिर्दिष्ठस्यैव च विषयतया तथावक्तुपशक्यत्वात् । अन्यथा विहिः पर्वते पर्वते विहिरित्या-दिवाक्यजन्यशाब्दयोविशेष्यविशेषणभावे वैलक्षण्याभावेन वै-लक्षण्यानुपपत्तेः।

मन्मते तु मथमे विहिपर्वताद्योरुदेश्यविधेयभावो द्वितीये तु पर्वतवह्नचोरित्युदेश्यविधेयभाववैलक्षण्यादेव तद्दैलक्षण्योपपात्तः।

न च नामार्थयोः साक्षादन्वयस्यान्युत्पन्नत्या पर्वते बिहरिसादौ पर्वतबह्वयाद्योः कथमुद्देश्यविधेयभावेनान्वय इति
बाच्यम्, अत्र परम्परयैव तथात्वोपगमात् । अय शाब्दबोधे
माङ्निर्दिष्टपदार्थस्यैवोद्देश्यत्वे चरमनिर्दिष्टपदार्थस्यैव च विधेयत्वे "लोहितेष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ती"त्याद्योरुद्देश्यविधेयभावेनान्वयानुपपत्तिरिति चेत्-

न । समासातिरिक्तस्थल एव ताहशनियम इत्यादेरन्यत्र सु-व्यक्तत्वात् ।

न च विधेयतानिरूपकत्वमेवोद्देश्यत्वमास्तां किं तस्याविरि-क्तत्वेनेति वाच्यम् । उद्देश्यतानिरूपकत्वमेव विधेयत्वमास्तामि-त्यस्यापि सुवचत्वात् । तस्माद्विनिगमनाविरहादुभयमेवातिरि-क्तामित्याहुः—

तदसत्। तयोरतिरिक्तत्वेऽपि विषयतात्वे मानाभावात्।

अनुमित्यादौ प्रसक्षसाधारणप्रकारतादिस्वीकारस्यावश्यकत-यैव सविषयकत्वोपपत्तेः।

न च तदावश्यकत्वे मानाभाव इति वाच्यम्, तत्र तदनु-पगमे तस्य बाधाद्यमितबध्यत्त्रमसङ्गात् । प्रकारतादीनामेव त-त्मितबध्यतावच्छेदकत्वात् ।

के चित्तु असित बाधकेऽभावसम्बन्धकल्पनापेक्षया भाव-सम्बन्धकल्पनाया छघुत्वेन तयोविषयतात्वाभावसम्बन्धकल्पना-पेक्षया विषयतात्वसम्बन्धकल्पनस्य छघुतया तयोविषयतात्व-सिद्धिरिसाहुः।

अत्र नवीनाः घटं साक्षात्करोमीत्याद्यनुव्यवसायविषयतः
नवीनमते लौकिक- या लौकिकविषयताप्यतिरिक्तोषेया। न च ताविषयताऽप्यतिरिक्ता दशानुव्यवसायस्य घटादिविषयकपत्यक्षमेव
विषय इति वाच्यं, तथा सति घटाद्युपनीतभानानन्तरमपि तादशानुव्यवसायापत्तेः। तदानीम्रुपनीतभानात्मकघटादिपत्यक्षकपविषयसन्वादित्याहुः—

तद्सत् । विषयतया ताद्दशानुन्यवसायं प्रति घटादिनिष्ठ छौकिकसानिकवादिघाटितप्रत्यक्षसामग्रीजन्यघटादिविशेष्यकघट त्वादिपकारकप्रत्यक्षस्य तादारम्येन हेतुत्वेनैव ताद्दशापत्तिवार-णासंभवात्। न च ताद्दशसामग्रीजन्यत्वस्याननुगततया नोक्तकः पेण हेतुतेति वाच्यं, ताद्दशजन्यत्वसम्बन्धेन घटादिविशिष्ठतादश-पत्यक्षत्वेन हेतुत्वसंभवात्।

नन्वेवमिष छै। किकविषयतानंगीकारे गगनाद्युपनीतभानानः न्तरं गगनादिप्रत्यक्षविषयकस्य गगनं साक्षात्करोमी साद्यद्यविषयकस्य गगनं साक्षात्करोमी साद्यद्यविषयकस्य गगनं साक्षात्करोमी साद्यद्यविषयि सायस्यापत्ति दुर्वीरा। तत्र गगनादि निष्ठछै। किकसिन्कषिदिविष्टितः मत्यक्षसामग्री जन्यगगनादिषत्यक्षाप्रसिद्ध्या तस्य हेतुत्वासंभवात्।

न चैनं ताहशानुन्यवसायस्याप्रसिद्ध्यैन न तदापात्तिरिति वाच्यं, साक्षात्कारों न घटीय इत्यादिवाधनुद्धेः घटं साक्षात्कः रोमीत्याद्यनुन्यनसायं प्रति प्रतिवन्धकतायां घटत्वादिना घटा-दिक्षपविषयभेदिनिनेशेऽनन्तप्रतिवन्धकतापत्त्या तदानिनेश्य स्वीः यप्रत्यक्षत्वाविद्धन्नविशेष्यतानिक्षितप्रकारितासम्बन्धाविद्धः-न्नपकारतावच्छेदकतासम्बन्धेन लौकिकमानसत्त्वाविद्धनं प्रति स्वीयपत्यक्षत्वाविद्धन्नविशेष्यतानिक्षिताभावानिष्ठपकारतानि-क्षितपकारितासम्बन्धाविद्धन्नपतियोगितासम्बन्धाविद्धन्नपकाः रतावच्छेदकतासम्बन्धेन निर्णयत्वेन विषयनिष्ठपत्यासत्त्वा प्र-तिवनधकत्वस्य लाघवेन कल्पने गगनत्वादौ ताहशसम्बन्धाविद्धः-न्नपतियोगिताकवाधनुद्ध्यभावक्पकारणवशालौकिकपानसत्वा-विद्धन्नस्यापत्तौ क्रियमाणायां फलतो गगनं साक्षात्करोमीसा-चनुन्यवसायापत्तिसंभवात्।

न च छौकिकविषयतांगीकारेपि कथं तदापत्तिर्वारणीयेति वाच्यं, तदङ्गीकारे स्वीयमत्यक्षत्वाविद्धन्नविशेष्यतानिरूपित-छौकिकविषयतासम्बन्धाविद्धन्नमकारतावच्छेदकतासम्बन्धेन छौकिकविषयतासम्बन्धेन छौकिकविषयतावच्छेदकतास-म्बन्धेन व्यवसायस्य हेतुत्वकल्पनया गगनत्वादौ ताहशहेत्व-भावे नोक्तसम्बन्धेन छौकिकवानसत्वाविद्धन्नोत्पर्यसंभवेन त-दापित्तवारणासंभवादिति छौकिकविषयतास्वीकार आवश्यक-इति चेत-

मैबम् । आहार्यवाधबुद्धरमितवन्धकतयाऽनाहार्यत्वं तत्मलौकिकविषयताङ्गी- तिवन्धकतायामवद्यं निवेशनीयम् । तच तत्तकारखण्डनम् द्यक्तित्वाविद्यन्तमित्रोगिताकभेदकूटमेव, अनुगताहार्यत्वस्य दुर्वचत्वात् । एवं च बाधबुद्धविषयनिष्ठमत्यास-

३२ न्या० कौ०

श्या प्रतिबन्धकत्वे सकलाहार्यज्ञानव्याक्तिभेदक्टानामकत्र निवे-शे तेषां प्रत्येकं विशेष्यविशेषणभावे विनिगमनाविरहेणानन्तप्र-तिबन्धकतापरया गौरवामिति तत्तद्विषयकाहार्यज्ञानव्यक्तिभेद-कूटं तत्तिद्विषयचितवाधबुद्धिपतिबन्यकतायां निवेदयात्मनिष्ठप-त्यासत्त्या विषयभेदेनैव वाधबुद्धिपतिवन्धकताया औचित्येनोः क्तरीत्या गगनं साक्षात्करोमीत्याद्यनुव्यवसायापस्यभावेनाति-रिक्तळौकिकविषयतांगीकारो निरर्थक एव । एतेनोक्तरी-स्या बाधस्य विषयनिष्ठपत्यासस्या प्रतिबन्धकतया गनत्वादाबुक्तानुव्यवसायापात्तः प्रकारान्तरेण ्या । तथा हि—अनुव्यवसायं प्रति छौकिकपत्यक्ष-सामग्रीजन्यव्यवसायस्य विषयं निवेश्य तद्भेदेन हेतुताकल्पने गौरविमति तद्पेक्ष्य स्वीयप्रत्यक्षत्वावाच्छन्नविद्याव्यतानिकापे. तप्रकारितासम्बन्धावच्छित्रप्रकारतावच्छेद्रकतासम्बन्धेन मान् सत्वावच्छिन्नं भति लौकिकप्रत्यक्षसाम्बन्धाः स्वातंत्रयेण स्वाश्रय-ष्ट्रतित्वसम्बन्धेन कारणत्वं कल्प्यते छाघवात्। वृत्तित्वं च स्वरूपसम्बायान्यतरसम्बन्धेन बोध्यम् । गगनत्वादौ च कारः णतावच्छेद्कसम्बन्धेन छौकिकपत्यक्षसामग्रीहरफारणामा-बात्कार्यतावच्छेद्कसम्बन्धेन मानसत्वावच्छिन्नोत्पच्यसंभवेनो-क्तापत्तिवारणसंभव इति परास्तम्। उक्तरीत्या वाधस्यात्मनिष्ठ-मत्यासस्यैव प्रतिबन्धकत्वात् । विनश्यद्वस्थलौकिकपत्यक्षसाः मग्रीजन्यव्यवसायोत्तरमध्यनुव्यवसायोत्परया तत्र व्याभिचाः रेणोपदर्शितरीत्या छौकिकप्रत्यक्षमामग्रन्याः कारणताकस्पनाः संभवेन विषयभेदेनैव व्यवसायानुव्यवसाययोः कार्यकारणभावः स्यावश्यकतया तादृशसामग्रन्थाः विषयानिष्ठपत्यासस्या हेतुत्वे-नोक्तापत्तित्रारणासंभवाच्च । अथैवमपि घटाद्युपनीतभानानन्तरं

घटं न साक्षात्करोमीत्याद्यनुन्यवसायाविषयतया छौिककाविषयताः तिरिक्तोपेया । ताद्दशानुन्यवसायस्य घटादिविषकपत्यक्षाभाव-विषयकत्वे घटाद्यपनीतभानानन्तरं तादशानुन्यवसायानुपपत्तेः। तदानीं घटादिविषयकप्रयक्षसत्वेन तदभावासत्वात्।

न च लौकिकसिनकर्षघटितपत्यक्षसामग्रीजन्यत्वाभाववि-शिष्ठघटादिविशिष्ठघटादिभत्यक्षमेत्र तादृशानुन्यवसायविषय इति बाच्यं, जन्यत्वाद्यनुपिस्थितावपि तादृशानुन्यवसायोत्पत्तेरिति चेत्—

न । स्ववृत्ति छै। किकसिन्न क्षेत्र वित्रत्यक्षसामग्री जन्यत्वसम्बन्धः विविद्यानि । विद्यानि । विद्

अत्र के चित्-पृष्टते विषयता प्यति रिक्ता तश्य प्रुपेया । एका साध्यत्वा रूपाविषयता । सा च या निष्ठ कृतिसाध्यता इति ना प्रष्टात्ति स्ति निष्ठ । तचासि द्वय । घट्या गपाका दिष्वेत न तु तज्जनकी भूतकपाल हार्व स्ति ष्ठ लादि सिद्ध मतो न तत्र सा । न च तस्यां मानाभाव इति वाच्यं, घटादि सिद्ध तादशायां (१) घटं करोमि यागं करोमीत्या यनु व्यवसायोदयेन घटं करोति यागं करोमि त्या यनु व्यवसायोदयेन घटं करोति यागं करोमीत्या यनु व्यवसायोदयेन घटं करोति यागं करोतित्या दिव्यवहारोदयेन च तस्या आवश्यकत्वात् । अत एव कपाल हिन्दी नु व्यवसायः । न वा कपालं करोमि हिन्दिक रोमीत्या दिनी नु व्यवहारः । कुधातुयोगे दितीयायाः साध्यता रूपविषयतार्थकत्व-

<sup>(</sup>१) घटादेरसिद्धतादशायामिति 'कःपुस्तकपाठः।

नियमात् । न च कुघातुयोगे साध्यताख्याविषयताया एव द्वितीयार्थत्वे कपाळतंत्वादेः सिद्धतादशायां कपाळं करोतीत्यादिव्यवहाराभाववत् कपाळं घटवन्तं करोति तन्तुं पटवन्तं करोतीत्यादिव्यवहाराभावपसंग इति वाच्यं, साध्यवेशिष्ट्यबोधकपदा समिभव्याहृतकुधातुयोग एव द्वितीयायाः ताहशाविषयतार्थकत्वनियमात् । कपाळं घटवन्तं करोतीत्यादौ च कपाळादिपदोत्तराद्वितीयाया वृत्तित्वमर्थः । मतुबन्तोत्तराद्वितीयायाश्च प्रयोजकत्वमर्थः । मतुबर्थश्च सम्बन्धः । तथा च कपाळादिवृत्तिघटसम्बन्धादिमयोजकव्यापारकर्त्तेयन्वयवोधः ।

द्वितीया चोपादानत्वापरनाम्नी सिद्धत्वाख्यविषयता। सान् न सिद्धकपालहित्रस्तण्दुलाचुपायनिष्ठा। कपालेन घटं करोन् मि हितिषा यागं करोमीत्याद्यनुव्यवसायव्यवहाराभ्यां तत्सि-द्धिः। अन्यथा कपालेनेत्यादितृतीयार्थानुपपत्तेः। तत्रोपादान-ताख्यविषयताया एव तृतीयार्थत्वात्। तस्या धात्वर्थकृता-वन्वयात्।

न च तत्र जन्यत्वं विषयत्वं वा तृतीयार्थस्तस्य च घटयागादावेवान्वय इति वाच्यम् । सर्वत्र घात्वर्थ एव तृतीयार्थान्वयस्य व्युत्पन्नत्वात् । अन्यथा तण्डुलावयवेन तण्डुलं पचतीत्यादिव्यवहारापत्तेः । कपालेन घटं करोतीतिवत् कपालेन घटमानयतीत्यादिव्यवहारापत्तेश्च ।

न च धात्वर्धान्वतं विषयत्वमेव तत्र तृतीयार्थे इति वाच्यम्। तथा सति घटत्वेन घटं करोति हविष्ट्रेन यागं करो-तीत्यादिच्यवहारापत्तेः। तस्मानृतीयार्थस्य धात्वर्धान्वयच्युत्पत्र-स्वेन कपाळेन घटं करोतीयादौ पृष्टत्तेरुपादानत्वारूयाविषयतां विना धात्वर्थे तृतीयार्थान्वयानुपपत्या पृष्टत्तेरुपादानत्वारूयविष- यतांगीकार आवश्यकः।अत एव कपाछाग्रुपादानमस्यक्षजन्यताः वच्छेदकमपि दुर्वचम् । उपादानताख्यविलक्षणविषयताशालिमदः चित्वस्यैव तज्जन्यतावच्छेदकत्वात् । तद्धमीवच्छिन्नं मत्युपादान-मसक्षस्य घटादिजनकत्वमकारककपालाग्रुपादानगोचरल्योकिक-प्रत्यक्षत्वेन हेतुत्वादुपादानमत्र कारणम् ।

एवं पवृत्तेस्तृतीयोद्देश्यताख्यापि विषयता। सा च यत्सा-धनताज्ञानाधीना प्रवृत्तिस्तिन्निष्ठा। तच जलाहरणादिस्वर्गीदनाः दिरूपं फलमेव।

न च तस्यां मानाभावः । जलाहरणार्थितया घटं करोमि स्वर्गाथितया यागं करोमि जलाहरणमुद्दिश्य घटं करोमि स्वर्ग-मुद्दिश्य यागं करोमीत्याद्यनुव्यवसायव्यवहारयोरेव मानत्यात् । तद्वंगीकारे जलाहरणाय घटं करोतीत्यादौ चतुर्थ्यर्थानु-पपत्तेश्च ।

न च तत्र विषयत्वमेव चतुर्ध्यभिति वाच्यं, तथा सिति घटत्वाय घटं करोनीत्यादिव्यवहार्श्याप्यापत्तेः। तस्मादुक्तरी-त्या मद्यतेरतिरिक्तविषयतात्रयमावस्यकमित्यादुः।

अत्र प्राचीनानुयायिनः — पृष्टत्ते विषयतात्रै विषये पानापाप्राचीनानुयायिनां वः । किन्तु कपालहिन्दिरु लागुपाय एव प्रदः
मते त्रै विष्यविः ति विषयो न तु साध्यो घटादि रु इश्यं फलं वा
प्रयतायां मानाभावः प्रदृत्ते रसिद्धिवि शिष्टि सिद्धिव शेष्यकत्व नियमेनासिद्ध्यटादि विशिष्टसिद्ध कपाला ग्रुपादान विषयकत्व स्याव इयकत्वात् ।
प्रदृत्ति विषयत्व मेव चोपादानत्व म् । अधैवं घटं करोति यागं
करोति पाकं करोतीत्यादि इयव हारानुपपात्तः । कृषातुयोगे दितीयाया विशेष्यतार्थकत्वानियमात् । अन्यथा कपालत्वं करोतीत्यादि इयव हारापत्ते रिति चेत् –

# न्यायकौस्तु भे

न । तत्र घटयागपाकादिपदस्य कपालहिवस्तण्डुलादौ लाक्षणिकत्वात् । कृथातुयोगे द्वितीयाया विशेष्यतानुक्लत्वाः न्यतरार्थकत्वानियमेनानुक्लत्वस्य लक्षणया तत्र द्वितीयार्थत्व-संभवाच्च ।

न च लक्षणया शब्दमयोगरूपव्यवहारसम्धनेऽपि घटा-दिविशेष्यकत्वावमाहित्वेनानुभूयमानायाः घटं करोमीत्यादिमा-त्यिक्षकपतीतिने सम्धितेति वाच्यं, तादृशानुभवस्यैवासिद्धेः। अन्यथा भावत्वेनानुभूयमानतमः पत्यक्षानुरोधेन तमसोपि भावत्वांगीकारापत्तेः।

न च लक्षणायां मानाभाव इति वाच्यं, घटं करोतित्यादिः प्रयोगानुपपत्तेरेव मानत्वात् ।

न च लक्षणाकल्पने गौरवेण लाघवादितिरिक्तविषयतास्वीकार एवाचित इति वाच्यं, लाघवेनातिरिक्ताविषयतासिद्धेः । प्रः
तिवन्दिसइस्रकवालितत्वात् । एतेन प्रष्टुर्ति पति कृतिसाध्यतादिज्ञानदेतुत्वानुपपत्त्या साध्यतादिविषयतासिद्धिः । प्रष्टु
तिविषयत्वस्योपादानादिसाधारण्येन तदनुपगेष व्याभिचारप्रसङ्गादिति नव्योक्तमपि परास्तभ् । सिद्धस्योपादानस्यवासिद्धोः
परागेण प्रष्टातिविषयत्वात् । कृतिसाध्यताज्ञानादिविषयत्वाच्च।
साध्यत्वं च योगक्षेमसाधारणं जन्यत्वमेव । उद्देश्यत्वं च प्रयोजः
केच्छाविशेष्यत्वमेव । एवं च जलाहरणाय कपालेन घटं करोतीसादौ निरुक्तोपादानत्वादिकमेव तृतीयाद्यर्थ इति न कोऽपि
प्रामुक्तदोषः ।

बस्तुतस्तु साध्यस्यैव घटादेः प्रवृत्ति।विषयत्वं नोपादानस्य कपालादेने वा फलस्य जलाहरणादेः। आसिद्धस्यैव स्वजन्यस्य प्रवृत्तिविषयत्वस्त्राभाव्यात् । प्रवृत्त्युपादानत्वं च प्रवृत्तिविषयज नकत्वमेव । तदेव च कपालेनेत्यादौ तृतीयार्थो धात्वर्थान्विय सा-ध्यत्वम् । उद्देश्यत्वं च पूर्वोक्तमेव । तदेव च द्वितीयार्थः। चतुर्ध्वः र्थश्च सोपि धात्वर्थान्वरयेव । प्रवृत्तिविषयताया उपादानादाव-भावान प्रवृत्तिं प्रति कृतिसाध्यतादिज्ञानहेतुनायामनुपपात्तेः ।

यत्तु निरुक्तसाध्यत्वादिघटकजन्यत्वाद्यनुपिस्थितावपि सा-ध्यत्वाद्यवगाहिन्या जलाहरणाय कपालेन घटं करोमीत्याद्या-कारकपतीतरेनुभवसिद्धतया साध्यतोपादानतोद्देश्यताख्यातिरि-क्तप्रमृतिविषयतांगीकार आवश्यक इति नव्यैरुक्तम्-

तद्यसत्। ताहशानुभवस्यैवासिद्धेः। अन्यथा व्याप्त्याः
दिघटकानामभावादौ हेतुसामानाधिकरण्यादीनामनुपिस्थताः
विष्टकानामभावादौ हेतुसामानाधिकरण्यादीनामनुपिस्थताः
विष्टकानामभावादौ हेतुसामानाधिकरण्यादेरप्यतिरिक्तत्वाः
पत्तेः। यदि च स्वाविद्धिक्रसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगिः
तानवच्छेदकसाध्यतावच्छेदकाविद्धिक्रममानाधिकरण्यात्तिव्यतिः
शिष्टस्वाश्रयत्वसम्बन्धेन धूमत्वादिक्रमेव व्याप्तिस्तत्र च नोक्तः
देषः। सम्बन्ध्यटकोपास्थतरेनपेक्षणादिति विभाव्यते तथापि
न क्षतिः। पक्ततेऽपि स्वाश्रयजन्यत्वसम्बन्धेन प्रद्यत्तिस्वमेव
साध्यत्वम्। स्वाश्रयविषयजनकत्वमम्बन्धेन तदेवोपादानत्वम्।
स्वाश्रयप्रयोजकेच्छाविशेष्यत्वसम्बन्धेन तदेवोदेश्यत्वमित्यस्य
सुवचत्वात्। एवं चातिछाप्यवमपि। एकस्यैव मम्बन्धभेदेन व्य-वहारभद्जनकत्या एकनैव निर्वाहादिति निपुणमाछोचनीयम्।

नन्वेतं ज्ञानादि विषयत। प्यतिरिक्ता मास्तु। ज्ञानादि रूपविषः यतयैव निर्वाहसम्भवात् । तथाहि विशिष्टवुद्धौ तावत्मितयोगि-त्वानुयोगित्वयोमीनं स्वीक्रियते । घट इति ज्ञाने च घटत्वः विषयतानि रूपिता मितयोगित्वस्य विषयता तानि रूपिता समः वायस्य तनि रूपितानुयोगित्वस्य तनि रूपिता घटस्य। तत्र च मः तियोगित्वानुयोगित्वविषयतयोरपि परस्परं निरूप्यनिरूपकभावं स्वीक्रियते ।

एवं च सामान्यतो विषयता ज्ञान रूपैव। सैव स्वनिरूपितत्वस्विनिरूपितानुयोगित्वविषयत्वानिरूपितत्वोभयसम्बन्धेन प्रतियोगित्वविषयताविशिष्ठा विषयताप्रकारतास्विनिरूपितत्वस्वनिरूपितप्रतियोगित्वविषयत्वाऽनिरूपकत्वोभयसम्बन्धेनानुयोगिताविषयताविशिष्ठाविशेष्यता । उक्तयोः प्रकारताविशेष्यतयोस्संसर्गत्वानिरूपितत्वपपि विशेषणं देयस् । तेनानुयोगित्वस्य
विषयता न प्रकारता। प्रतियोगित्वस्य च न विशेष्यता प्रस्त्यते ।
संसर्गता च प्रस्परनिरूपिताभ्यां प्रतियोगित्वानुयोगित्वविषयताभ्यां निरूपिताविषयतेति सर्वनिर्वाहात् । निरूपितत्वादिकं
चातिरिक्तपनातिरिक्तं वेत्यन्यदेतत्। विषयतातिरिक्तत्वादिकं
नापि तदितिरिक्तत्वाभ्युपगमात्। अत एव घटपटावित्यादिसम्हाळम्बनादीनां अपत्वाद्यापत्तिरिप पूर्वोक्ता निरस्तेति चेत्-

अस्तु ज्ञानादिविषयताप्यनितिरिक्ता तत्राप्यस्माकमग्राहाभा-वात् । प्राचीनविद्धेषिणां नवीनानामेव तत्राग्रहात् । मि-श्रादीनामप्यत्रैव पक्षे स्वारस्याच्चेति वदन्तीत्यधिकमूहां सुधी-भिरिसलं विस्तरेण ।

मसक्षचिन्तामणिमिश्रदीधित्यादिपवन्थानवलोक्य भूयः। संक्षेपतो वर्णितमत्र सम्यक् प्रसक्षतत्वं बहुयुक्तियुक्तम्॥

इति श्रीमत्पदवाक्यप्रमाणज्ञश्रीमन्मुकुन्दपण्डिता-त्मजपुणतामकरोपनामकमहादेवपण्डितविर्चिते श्रीन्यायकौरतुभे प्रत्यक्षकौरतुभः समाप्तः।



# प्रत्यत्तकौस्तुभस्य शुद्धिपत्रम् ।

| पृष्टे | पङ्गी अशुद्धम्। | शुद्धम् ।     |
|--------|-----------------|---------------|
| 2      | ८ -शास्त्री-    | -शास्त्र-     |
| २      | ४ प्रची-        | प्राची-       |
| 2      | ६ -ति। वि-      | ्ति वि-       |
| 2      | १६ मङ्गलस्व-    |               |
| 2      | २४ श्रनुपत्ते   | मङ्गलत्व-     |
| na na  |                 | श्रनुपपत्ते-  |
|        | १२ इयमु-        | द्रयमप्यु∙    |
| 3      | १६ पदास-        | यदा स         |
| 3      | १७ ग्रहः        | ग्रहम्        |
| 3      | १८ -षयताभा-     | षयाभा-        |
| ક      | ६ -षयिता-       | -षयता-        |
| 4      | १९ -चारक्रपघ-   | -चारद्वयघ-    |
| B      | १ -नेना         | ने ना-        |
| હ      | ९ -त्वे न       | -त्वेन        |
| ş      | ११ -ज्ञानवि-    | •ज्ञानग्रहवि- |
| ફ      | १४ -न्यवि-      | -न्यत्ववि-    |
| E      | २० -यद-         | ·पाद्-        |
| 9      | ४ तद्ध-         | तद्ध-         |
| 9      | ५ -यं स-        | -यस-          |
| 9      | १५ -सा-         | -ग्-          |
| 9      | १६ -नवि-        | -नावि-        |
| =      | १४ -साध्या-     | -साध्यता-     |

१२ प्रमात्ता-

प्रमता-

2

# शुद्धिपत्रम् ।

| पृष्टे | पङ्गौ | अशुद्धम् ।                              | शुद्धम् ।        |
|--------|-------|-----------------------------------------|------------------|
| 3      | १७    | -ह वा-                                  | -हे वा-          |
| 9      | 3.8   | स्वयन्तत्रप्रमाग्रित्यादि 'ख            |                  |
|        |       | पुस्तकपाठो न सम्यक्                     |                  |
| 50     | २०    | -षाभावात्                               | -षासम्भवात्      |
| १०     | २१    | -कशि-                                   | -कहेतुप्रविष्टिश |
| ११     | Ę     | -जानीय-                                 | -जातीय-          |
| १२     | १५    | -येन                                    | -ये न            |
| १३     | Ę     | -हारो-                                  | -हारो-           |
| १३     | २०    | -पा                                     | -पा-             |
| १४     | १८    | -क्यात्।                                | -क्यात्          |
| १५     | 2     | प्रवृत्य <u>नुत्पत्त्येति'ख'पुस्त</u> ∙ |                  |
|        |       | कपाठः ।                                 |                  |
| १५।    | 4,89  | -लेन                                    | -ले न            |
| १५     | Ę     | -तापप-                                  | -ताप-            |
| १५     | २१    | -गो दृष्टं                              | -गोऽद्रष्टं      |
| १५     | २४    | -त्वरूपे वे-                            | -त्वस्त्येवे-    |
| १६     | 8     | सामानाधिकरणयानां                        | ×                |
| १६     | २१    | -त्थर्थः                                | त्यर्थः          |
| १७     | 9     | भावे वेत्यारभ्य सम्भवा-                 |                  |
|        |       | दित्यन्तोग्रन्थः 'ख'पुस्त-              |                  |
|        |       | के नास्ति                               |                  |
| १७     | १३    | -देशः। स-                               | -देशः । स-       |
| १७     | १४    | -ताव-                                   | -तावव-           |
| १७     | १७    | -रिणिः                                  | -रिण:            |
| २७     | २२    | तत्त्वौ ·                               | न त्त्रौ-        |
|        |       |                                         |                  |

#### शुद्धिपत्रम्।

3

|        | 2.,                    | र ननम् ।             |
|--------|------------------------|----------------------|
| पृष्ठे | पङ्कौ अशुद्धम्।        | शुद्धम् ।            |
| १८     | १३ -न्द्रे             | - स्द्रं             |
| २०     | १४ सर्वो वा वा-        | सर्वाङ्गवा-          |
| २०     | १४ -मापन्नं गोचरं प्र- | -मापन्नगोचरप्र-      |
| २१     | ५ -तेन                 | -नेन                 |
| २३     | १० -पा। ब्या-          | -पा व्या-            |
| २६     | २० -र्त                | ∙ব                   |
| २७     | ८ त्वानेनै-            | -त्वा तेनै-          |
| २९     | १ -वस-                 | ∙वः स∙               |
| २९,    | ४ न चैव                | नन्त्रेव             |
| २९     | १० -द्य घ-             | -द्यघ-               |
| २९     | २२ -ग्रप्र-            | -णाप्र-              |
| 30     | २२ -त्वे               | -त्वं                |
| ३२     | १ - हे सा              | -हसा                 |
| ३२     | ९ ज्ञानास्क-           | ज्ञानानास्क-         |
| ३२     | २१ -तादु-              | -त्तावु-             |
| ३२     | २१ -नां                | -ना                  |
| ३२     | २२ -त्वेन हे-          | -त्वेन तत्र हे-      |
| 33     | २२ -सिद्ध              | -सिद्धि              |
| ३६     | १ -त्येवं              | -स्यव                |
| 38     | १२ -ताया               | -ता या               |
| 3.9    | १९ तद्भेदेऽपि          | तद्भेदेन तद्भेदेऽपि- |
| ३७     | २४ -वप्र-              | -ताप्र-              |
| 39     | ,, -स्वत्व-            | -त्कत्व              |
| 80     | १ - एक-                | -ग्रताक-             |

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

-तेरे-

४१ ४ -तरे-

# शुद्धिपत्रम् ।

| पृष्ठे | पङ्कौ अशुद्धम्। | शुद्धम् ।            |
|--------|-----------------|----------------------|
| ४१     | १७ শ্বর         | श्रत्र               |
| ४२     | ३ मतेन          | मते न                |
| ४२     | ७ -त्वज्ञान     | -त्वज्ञानस्य ज्ञान-  |
| 88     | १ -लघ           | ∙लाघ                 |
| 88     | १ -त्वेनाव-     | -त्वेनानव-           |
| 88     | १७ न तु         | न नु                 |
| ४६     | ९ - च । त-      | -च त-                |
| 8६     | १९ -त्तब्या-    | -त्तद्व्या-          |
| 89     | ९ -तोऽश्व-      | -ताश्व-              |
| 84     | ५ न             | तेन                  |
| 86     | म -वः। प्र-     | -वः प्र-             |
| 86     | २१ विशेष्यत्व-  | -विषयत्व-            |
| 90     | ९ -सिद्धप्र-    | -सिद्धत्वं यच प्र-   |
| 40     | ९ -भावस्वे      | -भाववत्त्वे          |
| 98     | १० स ध-         | सध-                  |
| 48     | १३ -नफ-         | -नमफ                 |
| 48     | २१ स ध-         | सध-                  |
| 42     | ६ -दि-          | -दे-                 |
| 42     | २५ -विषय-       | -विषयि-              |
| 43     | २४ शेष्य-       | शेष्यि-              |
| 43     | २५ घट           | पट                   |
| 48     | ७ •षयि-         | -षय-                 |
| 48     | ११ -धः। स्व-    | ·धः <del>स्</del> व- |
| 48     | १२ ते छौ-       | तेर्छीं-             |
| 99     | ६ -शी-          | -श्यी-               |

# शुद्धिपत्रम्।

4

| र्घ. | ष्ठे पङ्को अशुद्धम्। | शुद्धम्।          |
|------|----------------------|-------------------|
| cqc  |                      | •के न             |
| cq c | ९ ९ -त्त्यं ज्ञा-    | -न्त्यज्ञा-       |
| yo   | ९ ९ -का प्र-         | -क्राऽप्र-        |
| ५६   | १५ -ज्भा-            | -ডক্কা-           |
| ५६   | २२ घट                | पट                |
| y.o  | १२ -न्या-            | -न्यां-           |
| 96   | १० -रत्य-            | रप्यन्यः          |
| 98   | १९ -ज्ञानतद्धिः      | -ज्ञानाद्धि-      |
| 48   | २० -मता ज्ञा-        | -मत्ताज्ञा-       |
| 49   | २३ -यबोप-            | -यवोपप-           |
| ξo   | २ वता- ; -मिति-      | -वत्ता- ; -मिते-  |
| Ęo   | २४ -तज्ञात-          | तज्ज्ञान-         |
| ६१   | २१ न कदा             | -नैकदा            |
| ६३   | ८ -माग्या-           | -माएय-            |
| ६३   | २३ -न्ना-            | -न्न-             |
| ६५   | ७ -मन्ना-            | -मत्ता-           |
| ६५   | २० -स्याप्रा-        | स्य प्रा-         |
| Ę¥   | २१ -नं विशेष्य       | नं, विशोष्य       |
| ६६   | ध ∙त्रं त            | -त्रं न त-        |
| ६६   | १० - टत्वविशेष्यत्व- | -टविशेष्यकत्व-    |
| इइ   | १७ -न्तुके हे-       | -म्तुकहे-         |
| ६७   | ४ वता नि             | ·वत्तानि <i>-</i> |
| ६७   | १७,२३ - एसं-         | -णासं-            |
| ६८   | १९ - गाया-           | -णाद्य-           |
| ६९   | २० -हवधी-            | -त्वनधी-          |
|      |                      |                   |

8

# शुद्धिपत्रम् ।

| पृष्ठे | पङ्कौ अशुद्धम्।        | शुद्धम् ।             |
|--------|------------------------|-----------------------|
|        | २ -न्नेन               | न्ने न                |
| 90     | ९ एवं                  | <b>ए</b> च            |
| 90     | १५ रङ्गत्वादिमनाया     | रजतत्वाभाववत्तया      |
| ७१     | ५ -साज्ञि-             | -णताविश्व-            |
| ७३     |                        | ते इ-                 |
| ७४     | १४ -तीस                | ·तीयस-                |
| ૭૪     | २२ ∙शताद्वराप्र-       | -श्रप्र-              |
| 99     | २३ -ितर-               | -प्ते-                |
|        | २२ नाख्या-             | -नख्या-               |
| ७=     | ५ उयेवा-               | -उथैवा-               |
| 95     | १३ वो ख्या-            | -बोऽख्या•             |
| 30     | १२ -पदं                | -पादं,                |
| ७२     | १४ -िह्न वा            | -िहत्वा-              |
| ७९     | २२ -भावो               | -भानो-                |
| ७९     | . २३ -वं               | •नं                   |
| ७३     | २५ - प्यनु ; मननात्तुम | · प्यननु· ; मम नानुम· |
| To     | १७ तद्धर्मा-           | ननु तद्धर्मा-         |
| 60     | १८ न तु तद्धर्माः      | तद्धर्माः             |
| 60     | २२ -भावत्वा            | -भाववस्वा-            |
| To     | २३ -त्वे नतु           | -त्वं, न तु           |
| ८१     | १० -ना मा              | -न्नाभा-              |
| 68     | २४ •मनु                | -मनजु-                |
| ८३     | १४ -कस्या-             | -कत्वस्या-            |
| 58     | २५ र्शशि               | -र्श शि·              |
| < 9    | ३ -भाव-                | ∙भान∙                 |

S

| पृष्ठे | पङ्गौ अशुद्धम्।   | शहर ।                   |
|--------|-------------------|-------------------------|
| ८६     | ६ -रभ्यु-         | शुद्धम् ।               |
| 29     | ८ श्यां           | -रनभ्यु-                |
| 03     | १० -मे ता-        | ·श्या<br>·मे            |
| =0     | १७ •द्धेः । त•    |                         |
| 46     | १४ -यादि-         | न्द्रेः तः              |
| ८९     | १५ तां ज्ञानाभावक | यादिघटित•               |
|        |                   | ताज्ञानाभावकू.          |
| ८९     | २२ निश्चाय        | -निश्चय                 |
| 03     | १ हस-             | ·हास·                   |
| ९०     | १७ गींत्र         | •र्म्रय-                |
| 68     | १ .षत्वा-         | •षयत्वा•                |
| ९१     | ३ चि-             | -ति•                    |
| ९१     | १४ यक्षभ•         | •यध•                    |
| ९१     | १७ रजतत्वादि      | रजतमित्यादि             |
| 63     | १८ च। दो-         | ·च दो·                  |
| ९१     | १९ -स्यापत्ति     | ·स्याद्यापत्ति <i>-</i> |
| ९१     | २१ं शाजा-         | - খ্ৰা-                 |
| ९१     | २३ -ितं सा-       | -र्त्तिसा-              |
| ९१     | २४ स्येव          | •स्यैव                  |
| ९१     | २५ -ङ्काजा        | -ফ্লা লা-               |
| ९२     | २ त्वाः           | -त्व-                   |
| ९२     | ४ ∙ष्टोम-         | ∙ष्ठ उभ-                |
| ९२     | पुधावि∙           | ·धोवि·                  |
| ९३     | १४ जास-           | णस∙                     |
| ९३     | १४ मेन त          | ∙मे त-                  |
| ९४     | ३ त्यादि-         | त्पादः                  |

| पृष्ठे | पङ्कौ अशुद्धम्। | शुद्धम् ।        |
|--------|-----------------|------------------|
| 38     | ८ तत्।          | तत्              |
| 98     | १३ •पत्ति•      | ·पपत्ति ।        |
| ९५     | १४ -या सा       | ्याऽसा-          |
| ९५     | २३ -त्वसा-      | ∙त्व-            |
| ९६     | १४,१६ -षा-      | -জুা-            |
| ९६     | २२ ∙ति ।        | •ित              |
| ९=     | २० -ति ।        | -িব              |
| ९९     | ७ -ता न         | -ताया न          |
| ९९     | १४ लेन          | ले न             |
| १००    | २ -वस्त्वा-     | -बह्या-          |
| १०१    | २२ -गोऽपि       | ·गेऽपि           |
| १०२    | ६ •पग्र-        | पात्र-           |
| १०२    | १६ तिय-         | -तीय             |
| १०५    | १४ -तमनः सं-    | -त्ममनःसं-       |
| १०५    | २५ -सेन         | -से न            |
| १०६    | ३ त्वेन         | -त्वं न          |
| १०६    | १२ स्याहे•      | -स्य हे∙         |
| १०७    | १७ -वान्ना-     | -वाना-           |
| १०८    | १३ क्षा-        | ·क्ष·            |
| १०८    | २४ वेंना-       | ·र्त्तेऽन·       |
| १०९    | ६ -ते। त्व-     | -ते। तथा हि त्व- |
| १०९    | २० -तिव-        | -तस्ववि-         |
| ११०    | १ वायः स्प-     | वायु₹प∙          |
| ११२    | ९ घ्रति         | प्रति            |
| ११२    | ११ प्राण        | घ्राण            |
|        |                 |                  |

# शुद्धिपत्रम्।

| पृष्ट | उ पङ्कौ अशुद्धम्।    | शुद्धम् ।  |
|-------|----------------------|------------|
| ११२   | १४ त्वज-             | खं ज∙      |
| रश्व  | १ वत्समवेतस          |            |
| ११३   |                      | वत्स       |
| ११४   | १७ मी। तत्र          | -दात्मत्वे |
| ११४   | १७ ये न              | ग्रो तत्र, |
|       |                      | -येन       |
| ११४   | २५ न्न प्र-          | न्नं प्र   |
| ११६   | १५ नाया भावनायाः     | नायाः      |
| ११६   | १७ मात्म-            | -मनात्म-   |
| ११६   | १७ -णासम्भवात्।      | -णसम्भवात् |
| ११६   | १८ याः प्रा-         | -या अप्रा  |
| ११६   | २० दुर्वचनया         | दुर्वचतया  |
| ११७   | १ •हेण•              | हेन        |
| ११७   | ५ समेवे-             | समवे-      |
| 565   | १७ मिति। अ-          | मिति अ-    |
| 38=   | १८ ताकः              | ताक-       |
| ११९   | २ •रवनो-             | -रमनो-     |
| २१९   | ९ -दिति              | -दिति।     |
| ११९   | २३ स्य स             | -स्य सास∙  |
| १२०   | १७ -वे न             | •वेन       |
| १२०   | १७ -णसं              | -णासं-     |
| १२०   | १९ -िषयैः            | ·विषयैः    |
| १२१   | १८ -करणतायाः सुखादिः | प्रत्य• ०  |
|       | क्षे मनसः            |            |
| १२१   | १८ त्वे चास्य        | •त्वस्य च  |
|       |                      |            |

2

१२२ १० - जकं

-जनकं

| पृष्ठे | पङ्गौ अशुद्धम् ।  | शुद्धम् ।                                                                                                      |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १२३    | १६ -दिना, चक्षुः- | दिना, द्रव्यसमवेतसमवेतचाश्चुः                                                                                  |
|        |                   | षत्वाद्यविद्धन्नं प्रति चक्षुः                                                                                 |
| १२५    | १४ •तेंदु-        | -त्तेर्दु-                                                                                                     |
| १२६    | २ -तया-           | -ताया-                                                                                                         |
| १२६    | <b>५ ·तद्भः</b>   | ∙तद्भे-                                                                                                        |
| १२६    | १४ ये प्र-        | -यप्र-                                                                                                         |
| १२६    | १६ -लेना          | ∙ਲੇ ਜਾ-                                                                                                        |
| १२६    | १७ - चिः।         | •ित्तः                                                                                                         |
| १२६    | १८ मृते           | मतं भारतं भारत |
| १२७    | ६ न्धे स          | न्धस                                                                                                           |
| १२७    | ११ -स्याप्य       | -स्याव्याप्य                                                                                                   |
| १३०    | १ जानं प्रति      | -ज्ञानं                                                                                                        |
| १३०    | १६ -द्रधा-        | ·द्ध <b>या</b>                                                                                                 |
| १३१    | ६ इति ।           | इति                                                                                                            |
| १३२    | ११ तीति।          | •तीति                                                                                                          |
| १३३    | १२ -णता-          | -णतान्य                                                                                                        |
| १३३    | १६ नन्वेवं        | नत्वेवं                                                                                                        |
| १३४    | २० तन्वता         | तन्त्वाः ।                                                                                                     |
| १३४    | २२ को-            | -क्तयो-                                                                                                        |
| १३४    | २४ -द्धा-         | -द्र्या-                                                                                                       |
| १३५    | २३ म्बन्ध         | -म्बद्ध                                                                                                        |
| १३६    | ११ न विशेषण       | न विशेषणविशेषणः                                                                                                |
| १३७    | १४,१५ साध्व       | साध्य                                                                                                          |
| १३७    | २३ - त्तिप-       | ∙त्ति,'प∙                                                                                                      |
| १३८    | ३ •णाभे•          | -णभे-                                                                                                          |
|        |                   |                                                                                                                |

# शुद्धिपत्रम् ।

| पृष्टे | पङ्कौ अशुद्धम्।           | शुद्धम् ।         |
|--------|---------------------------|-------------------|
| १३८    | १३ -हेन                   | -हे <b>न</b>      |
| १३९    | १७ पर्ठान्त               | पटस्प्रति         |
| 5,80   | १ -रवा                    | •रावा-            |
| १४०    | ९ -तत्रा-                 | तन्नाः            |
| १४०    | ११ -विशि-                 | •वि-              |
| १४०    | १४ -णत्वम् ।              | -णत्वं            |
| १४०    | १६ ते। उ                  | ∙ते उ∙            |
| १४०    | १८ त्वम्। क्रिः           | त्वं क्रि         |
| रु४०   | १८ -णं वि-                | •णम् । वि•        |
| १४१    | ९ -स्वव्यः                | •स्वाव्य-         |
| १४२    | १८ -भावा-                 | -भाव-             |
| १८३    | १६ -टासा                  | ·टादि <b>सा</b> · |
| १४३    | १६ तत्प-                  | तद्घ-             |
| १४३    | १७ जातस्या                | -वानस्या          |
| १४४    | <b>ध</b> ∙त <b>स्या</b> न | तस्मान्ना-        |
| १८४    | १२ • सदम्                 | -न्मन्द्म्        |
| १४४    | १३ -व्यप-                 | •व्यय <i>•</i>    |
| 288    | ३ -तो भा-                 | -तोऽभा-           |
| १४६    | ५ वत्तु                   | -वदु-             |
| १४६    | १५ प्रति                  | प्रती-            |
| १४७    | ८ -मवाय-                  | ∙मय-              |
| १४८    | १४ ति तत्र                | -ति । तन्न        |
| १४८    | २५ -गिकत्व                | -गित्व            |
| १४१    | ⊏ ∙न वि∙                  | -नस्य वि·         |
| 240    | ६ -कार-                   | कारि-             |
| 7.30   |                           |                   |

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

| £371 | पङ्को अशुद्धम्।  | शुद्धम्।              |
|------|------------------|-----------------------|
| १५१  | १९ णवि           | -णावि-                |
| १५१  | २२ -हितप-        | -हिताप-               |
| १५२  | ५ मन्त           | -मनन्त-               |
| १५२  | ७ -ग्रा-         | -भा-                  |
| १५२  | १३ -रूपे         | •रूपं                 |
| १५२  | १५ -त्वध-        | -त्वं, ध-             |
| १५६  | २१ णो            | -णां                  |
| १५३  | प्र योनोत्पत्तिः | तेनोत्पत्तिः          |
| १५३  | १६ -कख्या        | ∙काख्या∙              |
| १५४  | ९ एते नश्तावा    | एतेन स्तां वा         |
| १५४  | १० दोषा          | देशा                  |
| १५४  | १२ -द्यो-        | ्यो·                  |
| -    | १५ -षेऽपि        | ·था·<br>षोऽपि         |
| १५४  | ५ -चेः। का-      | ·चोः का-              |
| १५५  |                  |                       |
| १५५  | ७ -णास-          | ∙णस•                  |
| १५५  | ९ -क्षण-         | क्षणा, रुक्षण         |
| ६५५  | ९ स्य वि         | ∙स्यावि∙              |
| १५५  | १२ ति। सः        | ∙ति स∙                |
| १५५  | २४ - द्यन्ता     | -चस्यन्ता-            |
| १५६  | ६ र्य्यकाः       | ·र्य्यका <sup>,</sup> |
| १५७  | १६ नो पू-        | -नः पू                |
| १५७  | १६ वाद्वयं-      | -वाग्रे∙              |
| १५७  | १८ -ना           | -नां-                 |
| १५७  | २१ -द्यान-       | ∙द्या∙                |
| १५८  | ७ त्तिविं-       | ∙ित्तवि∙              |
|      |                  |                       |

# शुद्धिपत्रम् ।

१३

| पृष्टें | उ पङ्की अशुद्धम्। | ग्रन्थ                  |
|---------|-------------------|-------------------------|
| १५८     | १६ - द्वौ         | शुद्धम्।<br>•द्वौ       |
| १५८     | १६ गा-            | ·ग-<br>स्र              |
| १५८     | २० -येन           | -ये न                   |
| १५८     | २१ -यस्तः         | ∙यविस्त∙                |
| १५९     | १४ ∙कस्य न        | ∙कस्य । न               |
| १५९     | २० इन्वि          | इन्द्रिय                |
| १६०     | १ -नेह-           | नं हे-                  |
| १६०     | १७ दौ प्र         | ∙दौ न प्र∙              |
| १६१     | ६ -बध्यौ          | - व्यौ                  |
| १६१     | ९ दक-             | ·दकक                    |
| १६२     | २ -सोन-           | -सन्नि-                 |
| १६४     | ७ -तावि-          | ∙तवि∙                   |
| १६४     | १८ -चन-           | -चान-                   |
| १६६     | ६ -वादिति         | ·नादिति                 |
| १६७     | २५ नेवे           | -नैवे-                  |
| १६९     | २१ नादि∙          | -नत्वादि-               |
| 990     | १२ -क्षुसं-       | ·क्ष <del>ुस्</del> सं· |
| १७४     | ८ निर्ण           | -कनिर्ण-                |
| १७५     | २३ -ह्रिवि-       | ∙हिर्वि∙                |
| १७७     | १९ नाभा-          | -नेऽभा-                 |
| १७७     | २३ लेने.          | ∙ले ने∙                 |
| १७=     | १७ में नो         | ∙मेनो∙                  |
| १७९     | ७ त्वेने          | त्वेन ने                |
| १७९     | ८ -पिन प्र        | ∙पि प्र∙                |
| १७०     | १० -का। अ-        | -का स                   |
|         |                   |                         |

| पृष्ठे | पङ्गौ अशुद्धम् ।      | शुद्धम् ।         |
|--------|-----------------------|-------------------|
| १=०    | २५ -पत्त्या-          | -यत्त्या-         |
| १८१    | ८ -रभाः               | ·राभा-            |
| १८१    | १२ -नेनों-            | ·ने नो·           |
| १८१    | १४ घट ध्वं            | घटध्वं-           |
| १८२    | ८ •णवृ                | णावृ.             |
| १८२    | २३ <sup>-</sup> धिक - | -नधिक             |
| १८२    | २५ त्तिमत्वात्        | चित्वात्          |
| १८३    | ६ वद्यः               | ·वाद्य ·          |
| १८४    | ९ •ण•                 | -णं-              |
| १=४    | १५ -कत्वो-            | -कं ह्वो∙         |
| १८४    | र्६ ∙त्वम्।           | -त्वं             |
| १=६    | ७ त्याप-              | -त्यादिकार्योपप-  |
| १८६    | ८ -व । वि·            | -च चि•            |
| १८६    | १४ -मे तदेव न         | -मे, तदेव न,      |
| १=६    | १५ मेऽप्यव्या-        | •मय्यव्या•        |
| १८८    | ४ न। एवं              | ∙न एवं            |
| १९१    | ८ ∙द्धौ वा•           | ∙द्वयें वा•       |
| १९२    | ३ -पि-                | -चि-              |
| १९३    | १२ मेव                | -मेवं             |
| १९६    | २ भावात्              | -भानात्           |
| १९६    | १४ वमा                | -य भा∙            |
| १९७    | ४ यमा-                | -य भा-            |
| १९७    | ९ भान-                | -भान-             |
| १९९    | २१ -ध्यता-            | •ध्यस्वाख्यविषयता |
| २०१    | १० सिद्धेर्न          | -सिद्धेन          |
|        |                       |                   |

# शुद्धिपत्रम्।

24

| विहर | उ पङ्गी अशुद्धम्।      |                 |
|------|------------------------|-----------------|
| २०२  | २३ कियः                | शुद्धम्।        |
| २०५  |                        | क्तिवृत्तिप्र   |
|      |                        | -दद्धि-         |
| २०८  |                        | त्रा-           |
| 205  |                        | नात्            |
| २१२  | 9 1                    | प्रयुक्तं       |
| २१३  | ७ बोध्य                | बध्य            |
| २१५  | २२ कः। स्व             | कः स्व          |
| २१६  | ७ यम् । विशेष्यं       | यं विशेष्यं     |
| २१७  | १५ इया-                | · <b>হ্লা</b> - |
| २१७  | २२ वाचस्पतिमिश्रैः     | पक्षधरमिश्रैः   |
| 585  | २ प्ट्य-               | ष्ट्या-         |
| २१९  | ४ -बु विशिदी           | वुर्द्धिविशिष्ट |
| २१९  | ६ णम्,                 | •णं             |
| २१९  | <b>८</b> शिष्टं        | -शिष्टे         |
| २२०  | ४ प्रवे                | ष्टें वै        |
| २२०  | ११ •तद्नु              | ∙तदु∙           |
| २२०  | १३ प्रकारता            | कारणता          |
| २२१  | ११ स्य ताद्रशविषयताशा- |                 |
|      | लित्वे वाधकामावेन      |                 |
|      | तथावकुमशक्यत्वात्      | । न             |
|      | च भवन्मतेऽपि तादृश     | ıu-             |
|      | रामशें                 | 9               |
| २२३  | १५ -तासा               | तसा             |
| २२४  | १० -कोषा               | -कोट्या-        |

२२५ ४ वा। प-

२२५ २२ त्वफ

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.

.वाप-

-त्वकः

| वृष्ठे                                               | पङ्गौ अशुद्धम्।                                                                                                              | शुद्धम् ।                                                                           |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| २२८                                                  | २ -कमिस्त                                                                                                                    | ·मस्ति                                                                              |
|                                                      | १५ -चेन                                                                                                                      | नेन                                                                                 |
|                                                      | g सेर्दु·                                                                                                                    | -प्तिर्दु-                                                                          |
|                                                      | १० रोधि                                                                                                                      | ·रोध·                                                                               |
|                                                      | २२ -पत्त्या                                                                                                                  | यस्या                                                                               |
|                                                      | १५ च्यं, व्या                                                                                                                | -च्यम् , अव्या-                                                                     |
| २३५                                                  |                                                                                                                              | ∙न उ∙                                                                               |
| २३८                                                  | २३ पट-                                                                                                                       | घट-                                                                                 |
| २४०                                                  | ७ क्तुमश-                                                                                                                    | क्तं शः                                                                             |
| २४१                                                  | १८ ममप्य                                                                                                                     | भरया-                                                                               |
| २४५                                                  | ३ संसर्गतायाः संसर्गः                                                                                                        | संसर्गतायाः संसर्गनिष्ठावच्छे-                                                      |
|                                                      |                                                                                                                              | दकतारूपतया संसर्गाविच्छ-                                                            |
|                                                      |                                                                                                                              | न्नत्वस्य चर्संसर्गः                                                                |
|                                                      |                                                                                                                              |                                                                                     |
| २४५                                                  | १३ तातै-                                                                                                                     | •तावते                                                                              |
| २४५<br>२४६                                           |                                                                                                                              | ∙ताबते <sub>'</sub><br>•स्येव                                                       |
|                                                      |                                                                                                                              |                                                                                     |
| २४६<br>२४७                                           | १० स्यैव                                                                                                                     | · <b>स्</b> येव                                                                     |
| २४६<br>२४७<br>२४८                                    | १० स्यैव<br>४ रकत्वार                                                                                                        | ·स्येच<br>·रत्वा-                                                                   |
| २४६<br>२४७<br>२४८<br>२४९                             | १० स्यैव<br>४ रकत्वाः<br>१९ णासंः                                                                                            | ·स्येव<br>·रत्वा-<br>णसं·                                                           |
| २४६<br>२४७<br>२४८<br>२४९                             | १० स्यैव<br>४ रकत्वाः<br>१९ णासंः<br>२० ,,<br>१७ द्धम् । घटयागपाकादिष                                                        | ·स्येव<br>·रत्वा-<br>णसं·                                                           |
| २४६<br>२४७<br>२४८<br>२४९<br>२५१                      | १० स्यैव<br>४ :रकत्वाः<br>१९ णासंः<br>२० ,,<br>१७ द्धम् । घटयागपाकादिष                                                       | ∙स्येव<br>∙रत्वा∙<br>णसं∙<br>,,<br>वेव द्धं घटयागपाकादि                             |
| २४६<br>२४७<br>२४८<br>२४९<br>२५१<br>२५२               | १० स्यैव<br>४ .रकत्वाः<br>१९ णासंः<br>२० ,,<br>१७ इम् । घटयागपाकादिः<br>११ न सिः                                             | ∙स्येव<br>रत्वा-<br>णसं∙<br>,,<br>वेव द्धं घटयागपाकादि<br>तु सि-                    |
| २४६<br>२४७<br>२४८<br>२४९<br>२५१<br>२५२               | १० स्यैव  ४ .रकत्वाः १९ णासंः २० ,, १७ इम् । घट्यागपाकादिः ११ न सिः २ .पि दुः                                                | ्स्येव<br>रत्वा-<br>णसं·<br>,,<br>वेव द्धं घटयागपाकादि<br>तु सि-<br>ंपि नदु-        |
| २४६<br>२४७<br>२४८<br>२४९<br>२५१<br>२५२<br>२५३        | १० स्यैव  ४ -रकत्वा- १९ णासं- २० ,, १७ इम् । घटयागपाकादिक ११ न सि- २ -पि दु- १९ त्रैविध्यविषयतायां ६ -नायाः १३ -द्धेः । प्र- | •स्येव •रत्वा- •णसं•  ,, वेव द्धं घटयागपाकादि  तु सि- •पि नदु- विषयतात्रैविध्ये     |
| २४६<br>२४७<br>२४८<br>२५१<br>२५२<br>२५३<br>२५३<br>२५३ | १० स्यैव  ४ रकत्वाः १९ णासंः २० ,, १७ इम् । घट्यागपाकादिः ११ न सिः २ वि दुः १९ त्रैविध्यविषयतायां ६ नायाः                    | •स्येव •रत्वा- •णसं•  ,, वेव द्धं घटयागपाकादि  तु सि- •पि नदु- विषयतात्रैविध्ये •ना |

## INDEX.

अख्याति ' ७६, ७८, ८९, ९२, अजसंयोग १२२ अतिदेश २१-२३ अतिरिक्ताभावाङ्गीकारे आपत्तिः १५५ अनिर्वचनीयाख्यातिः ७६, ९२, ९४ अनुमानपरिच्छेद २३७ अन्यथाख्याति ७३, ९२, ९४ अन्यथाख्यात्यङ्गीकत्तुंभद्दसते ५८ अपेक्षावुद्धि ४८, १३८, १२२ अभावलक्षणम् १६० अभावप्रत्यक्षे हेतुः १२५ अभावसमवाययोः स्वरूपः विचार:१२३ अभावस्यातिरिक्तत्वव्यवस्था १५० अभिघात १०८ अर्थाध्याहारवादिनो गुरोर्मतम् ४८ अवयविनि पूर्वपक्षः १५०-५१ अलौकिकसन्निकर्पः १६६ अश्वमेघ २७ असत्ख्याति ७६ आचार्यमत २५ आद्यलक्षणम् १८२ आत्मख्याति ७६

आलोकस्य लक्षणम् १०० इत्थम्भूतलक्षणे २,५ ईश्वरानङ्गीकर्तृमीमांसकमतम् ५५ उत्तरस्य लक्षणम् १४७ उद्देश्यताख्यविषयता २५३ उपनीतभानम् ४८,२४०,२४८,२५० उपादानविषयता २५२ उपाध्यायमतम् ८० ऊहसिद्धिः २०-२१ कर्मजसंयोग १०५ ख्यातिपञ्चकम् ७६-७७ गुरुमतम् =९-९० चतुष्टयसन्निकर्ष १३३ चरमलक्षणम् १४७ जलप ५६ जा ं प्रत्यक्षमिति मुरारिमिश्राः ४१ ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्ति १७१-७५, १८६, १८९ ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्ववादिनो गुः रोर्मतम् ४०-४१ ज्ञानातीन्द्रियत्ववादिनो भट्टस्य मतम् ४१ जातता ५८, २०७ ज्ञातताखण्डनम् २०७ तुणारणिमणिन्याय २६

## [ 8 ]

त्रिषुटीप्रत्यक्षवादिनो गुरवः २०८
त्रुटिः ९८, १०=
त्रुटौ विश्रान्तिः १११
दर्शपौर्णमास १८-१९
दर्शादिः ९
दाक्षायणी १
द्विस्वप्रक्रिया १३=
धाराबाहिकबुद्धि १४३
ध्वंसविचार १५२-१५३
निर्णयलक्षणम् २२४
निर्विकल्पम् ७६,११४,१९०-१९१,
१६४-९५,१९७,१९९,२०१-०३,

निर्विकल्पकविभागः २१५

किर्विकल्पके प्रश्नाः १६४

निर्विकल्पके प्रश्नाः १६४

निर्विकल्पकेश्रणम् १२४

निर्विकल्पकीयविषयता २४१-२४३

निषादस्थपत्यधिकरणम् १८९

नोदनम् १०८

पञ्चान्यतमसम्बन्ध १३५-१३६

परतो ब्राह्यत्वे संशयः ६४

परतो ब्राह्यत्वसाधकानुमानम् ६६

परस्तववादः ३४

पश्चता प्राचीनमते ९

पक्षधरमिश्रव्यत्याख्या ३

पक्षधरमिश्रमतम् ४१

पाकविचारः १३२ पुरपाकदशा १०२ प्रत्यक्षप्रमाभेदः ९७ प्रत्यक्षविभागः १९४ प्रत्यासत्तिविचारः १६६ प्रमाणलक्षणम् ९५ त्रमारवम् ७०, ७५-७६ प्रमात्वविचारः ७०, ७४ प्रमात्वभ्रमत्वविचारः ७६ प्रमात्वविचारः-माध्यमिकमते ३२ प्रवृत्तिविषयता २५१, २५५ प्रागभावविचारः १३७-१३९ प्रागमावसिद्धिः १८५ प्राभाकरी सरणिः १७ भावनाविचारः २३ भविष्यस्य लक्षणम् १४७ भाद्दीसरणिः २० भेदाभेदविचारः १३१-३३ भ्रमः ७१, ७५-७८, ८०-८२, ८०, ९१-९२, ९४ भ्रमः गुरुमते ७८ भ्रमः नव्यगुरूणां मते ९१ भ्रमः नव्यनैयायिकमते९२ भ्रमः वेदान्तमते ९२ मङ्गलत्वं जातिः २ मङ्गलस्य नानाविधत्वम् २

## [ 3 ]

मङ्गलस्य समाप्तिहेतुत्वे किं मा नम् ३ मङ्गळबोधकवेदानुमानम् ९ मङ्गळस्य विघ्नध्वंसद्वारासमाप्ति जनकत्वम् २४ मणिकार १ मणिमन्त्रौषधिन्याय ६ मनिस आक्षेपः ११९ मनसि श्रुतिः प्रमाणम् १२२ मनसोऽणुत्वविचारः १२० मनसा विभुत्वविचारः १२० मनसो विभुत्वखण्डनम् १२० मनसः सिद्धावनुमानम् १२१ मनसः स्वरूपम् १२२ मनः-एकशरीरे एकमेव १२० महाप्रलय १८२ माध्यमिकाः ३१-३४ मीमांसासिद्धान्त १४-१५ मुकुन्द १ योगजधर्मसन्निकर्प १९२ योग्यानुपलिधः का १६०-१६१ लौकिकसन्निकर्ष ९७-१०० लौकिकविषयता २४८, २५०, २५१ **लौकिकविषयताङ्गीकारखण्डनम्** २४९ वर्त्तमानलक्षणम् १४७

वाजपेय २७ वायुप्रत्यक्षे दीधितिकारानुयायिः नो नव्याः १०७ वायुप्रत्यक्षे नव्याः १०७ विशिष्ट्युद्धि १९९-२००, २१६, २४३ विशेषणतासन्निकर्ष १३५ विषयताभेदः, २३८-२३६, २४३ वैभाषिकाः ७७ वैभाषिकमतप्रतिपाद्नम् ७७-७८ वैभाषिकमतखण्डनम् ७८ वैदिकवाक्यस्थले निरपेक्षसाध-नत्वमेव तृतीयार्थः २८ शक्तिः २ शब्दभावना २१८ शितिकण्ठ १ शिष्टलक्षणम् १०-१३ सत्कार्यवाद २०८ सत्प्रतिपक्ष ५९ समवायः ६९, ७३ समवायलक्षणप् १२३, १३३ समवायसिद्धिः १२३-१२४ समवायस्य प्रत्यच्यत्वम् १२६ समवायस्यातीन्द्रयत्वम् १२६ समवायविचारः (नैयायिकभट्टः मत ) १३०

## [8]

समवायस्यैकत्वे आपत्तिः १२७ समाप्ति प्रति कारणत्वम् २६ सम्प्रदाय ७३,१०७,१६९,१९३-९४ सविकरुपक १९४-१९६,१९६,२०७ सविकल्पकविभागः २१५ सविकल्पकभेदाः २१९ साध्यत्वाख्यविषयता २'५१ सामान्यलक्षणा ५७, १७१-१७३, १८१, १८५-८६, १८० सामान्यलक्षणप्रत्यासत्तिः १९७ सिद्धसाधनम् , ५७-५९,६१ ६६ ६७ सिद्धत्वाख्यविषयता २५२ सुवर्णतैजसतावादः ( मीमांस. कमते ) १०० नव्यमते १०२ नैयायिकमते १०१

,, प्रन्थकारमते १०१
सषुप्तिकाल १२१
सौत्रान्तिकाः ७७
सौत्रान्तिकमतप्रतिवादनम् ७७
सौत्रान्तिकमतप्रतिवादनम् ७७
स्वतो प्राह्यत्वाक्षेपः (मुरारिमिश्रमते) ६२
स्वतस्त्वसमर्थनयुक्तिः (मोमांसकमते ) ३४, ६९
स्वतस्त्वे दृषणम् (नैयायिकमते )
६२, ६९,
स्वप्रकाशवादी गुरुः ४०
स्वप्रकाशवादिना गुरोर्मतं (ज्ञानस्य ) ६२
थ्रणलक्षणम् १८३

# THE PRINCESS OF WALES SARASVATI BHAVANA TEXTS.

## Edited by

| GOPINATH | KAVIRAJ, M. A |
|----------|---------------|
|----------|---------------|

No. 1—The Kiraṇāvālī Bhāskara, a Commentary on Udayana's Kiraṇāvalī, Dravya section, by Padmanābha Miśra. Ed.with Introduction and Index by Gopinath Kaviraj, M.A.

No. 2—The Advaita Chintāmaṇi, by Rangoji Bhaṭṭa,
Ed. with Introduction etc. by Nārâyaṇa S'āstri Khiste
Sāhityāchārya.
Rs. 1-12

- No. 3—The Vedānta Kalpalatikā, by Madhusūdana Sarasvatī.

  Edited with Introduction etc. by Rāmājnā Pāṇḍeya Vyā-karaṇāchārya.

  Rs. 1-12
- No. 4—The Kusumānjali Bodhanī, a Commentary on Udayana's Theistic Tract, Nyāya Kusumānjali, by Varadarāja. Ed. with Introduction etc. by Gopinath Kaviraj, M.A, Rs. 2-0

No. 5—The Rasasāra, a Commentray on Udayana's Kiraṇāvalī, Guṇa Section, by Bhaṭṭa Vādīndra.

Ed. with Introduction etc.by Gopînath Kaviraj, M.A. Rs.1-2 No. 6—(Part I)-The Bhāvanā Viveka by Maṇḍana Miśra, with a Commentary by Bhaṭṭa Umbeka.

> Ed. with Introduction etc. by M. M. Gangānātha Jhā, M. A., D. Litt. Rs. 0-12

No. 6-(Part II)—Ditto Ditto Rs. 0-12

No. 7-(Part I)-The Yoginīhṛdaya dīpikā, by Amṛtānanda Nātha, being a Commentary on Yoginīhṛdaya, a part of Vāmakeśvara Tantra.

> Ed.with Introduction etc.by Gopīnath Kaviraj, M.A. Rs. 1-8

No 7—( Part II ) Ditto Ditto Rs. 1-4

No. 8—The Kāvyaḍākinī, by Gaṅgānanda Kavīndra.

Ed. with Introduction etc. by Jagnnātha S'āstri Hoshing
Sāhityopādhyāya.

Rs. 0-10

(2)

No. 9 — (Part I)-The Bhakti Chandrikā, a Commentary on S'āndilya's Bhaktisūtras, by Nārāyana Tīrtha. Ed. with a Prefatory Note by Gopinath Kaviraj, M.A.

Rs. 0-15

No. 10-(Part I)-The Siddhantaratna, by Baladeva Vidyabhūşana. Ed. with a Prefatory Note by Gopinath Kaviraj, M.A. Rs 1-2

No. 10-(Part II)-Do.

Do.

Rs. 2-12

No. 11-The S'rī Vidyā Ratna Sūtras, by Gaudapāda, with a Commentary by S'ankararanya. Ed. with Introduction etc. by Nārāyaṇa S'āstrī Khiste

Rs. 0-9 Sāhityāchārya. No. 12-The Rasapradīpa, by Prabhākara Bhatta.

Ed, with Introduction etc. by Nārāyaṇa S'āstri Khiste Rs. 1-2Sāhityāchārya.

No. 13-The Siddhasiddhanta Sangraha, by Balabhadra. Ed, with Introduction by Gopinath Kaviraj, M. A. Rs. 0-14

No. 14-The Trivenikā, by Aśādhara Bhatta. Ed. with Introduction by Batukanātha S'armā Sāhityo-

pādhyāya, M. A. and Jagannātha S'āstri Hoshing Sāhityo. Rs. 0-14 pādhyāya.

No. 15-(Part I)-The Tripurārahasya, (Jnāna Khanda) Ed with a Prefatory Note by Gopinath Kaviraj, M.A.

Rs.0-14

No. 15-( Part-II )-Do. No. 15-( Part III )-Do. Do. Do. Rs. 2-4 Rs. 2-0

No. 16-The Kāvya Vilāsa, by Chiranjīva Bhattāchārya.

Ed. with Introduction etc. by Batukanātha S'armā Sāhityopādhyāya. M. A. and Jagannātha S'āstri Hosing Rs. 1-2 Sāhityopādhyāya.

No. 17-The Nyāya Kalikā, by Bhatta Jayanta.

Ed. with Introduction by M. M. Ganganatha Jha, M. A., Rs 0-14 D. Litt.

( 3 )

| No. | 18-(Part | I)-The | Gorakșa Siddhānta | Sangraha. |
|-----|----------|--------|-------------------|-----------|
|     |          |        |                   |           |

Ed. with a Prefatory Note by Gopinath Kaviraj, M. A. Rs, 0-14

No. 19-( Part. I )-The Prākṛita Prakāśa by Vararuchi with the Prākṛita Sanjīvanī by Vasantarāja and the Subodhinī by Sadānanda.

Ēd. with Prefatory note etc. by Batuk Nath S'armā, M. A. and Baladeva Upādhyāya, M. A.

No. 19-( Part.II ) Ditto Ditto

Rs 2-4 Rs 2-12

No 19—( Part. III ) Introduction etc. (In Preparation.)

No. 20-The Mānsatattvaviveka by Viśvanātha Nyāyapanchānana Bhaṭṭāchārya.

Edited with Introduction etc. by P. Jagannātha S'āstri Hoshing Sāhityopādhyāya, with a Foreword by Pandit Gopi Nath Kavirāja, M. A., Principal, Government Sanskrit College, Benares.

Rs. 0-12

No. 21-( Part I ) The Nyāya Siddhānta Mālā by Jayarāma Nyāya Panchānana Bhaṭṭāchārya,

Edited with Introduction etc. by Mangal Deva S'āstrī M. A., D. Phil. (Oxon), Librarian, Govt. Sanskrit Library, Sarasvati Bhavana, Benares.

Rs. 1-2

No. 21-( Part-II ) Ditto Ditto

Rs. 2-0

No. 22-The Dharmānubandhi S'lokachaturdaśī by S'ri S'eṣa Kṛṣṇa with a Commentary by Rāma Pandit.

Edited with Introduction etc. by Nārāyaṇa S'āstri

Edited with Introduction etc. by Nārāyaṇa S'āstrī Khiste Sāhityāchārya, Assistant Librarian, Government Sanskrit Library, Saraswati Bhavana, Benares.

No. 23-Navarātrapradīps by Nanda Pandit Dharmādhikārī.

Ed. with Introduction etc. by Vaijanātha S'āstrī Varakale, Dharmaśāstra-S'āstrī, Sādholāl Research Scholar, Sanskrit College, Benares, with a Foreword by P. Gopinath Kaviraj, M. A., Principal, Government Sanskrīt College, Benares.

No. 24-The S'rī Rāmatāpinīyopaniṣad with the Commentary called Rāma Kāśikā in Pūrvatāpinī and Anandanidhi in Uttaratāpinī by Ānandavana.

(4)

Ed. with Introduction etc. by Anantarāma S'āstrī Vetāla Sāhityopādhyāya, Post-Achārya Scholar, Govt. Sanskrit College, Benares, with a Foreword by Pandit Gopī Nātha Kavirāja, M. A., Principal, Government Sanskrit College, Benares.

- No. 25-The Sāpiṇḍyakalpalatikā by Sadāśivadeva alias Āpadeva with a commentary by Nārāyaṇa Deva.

  Edited with Introduction etc. by Jagannātha S'āstrī Hośiṅga, Sāhityopādhyāya, Sādholāl Research Scholar, Govt. Sanskrit College, Benares.

  Rs. 1-4.
- No. 26-The Mṛgāṅkalekhā Nāṭikā by Viśvanatha Deva Kavi.

  Edited with Introduction etc. by Nārāyaṇa S'āstri Khiste
  Sahityācharya, Asst. Librarian, Government Sanskrit
  Library, Benares.

  Rs. 1-0
- No. 27--The Vidvachcharita Panchakam By Nārāyana S'āstri Khiste, Sāhityacharya. Assistant Librarian, Govt. Sanskrit College, Library, Sarasvati Bhavana, Benares. With an Introduction by Gopināth Kaviraja, M. A., Principal, Govt. Sanskrit College, Benares.
- No. 28-The Vrata Kos'a by Jagannātha S'āstri Hosinga Sāhityopādhyāya, late Sadholal Research Scholar, Sanskrit College, Benares. With a Foreword by S'rī Gopinātha Kaviraja, M.A., Principal, Govt. Sanskrit College, Benares. Rs 4-0
- No. 29-The Vritti dīpikā By Mauni S'rī Krṣṇa Bhatta. Edited with Introduction etc by Ft. Gangadhara S'astri Bhāradvāja, Professor, Govt. Sanskrit College, Benares.
- No. 30-The Padārtha Mandanam By S'rī Venīdatta.

  Edited with Introduction etc. by Fandit Gopāla S'āstri
  Nene, Professor, Govt. Sanskrit College, Benares.
- No. 31 (Part I)-The Tantraratna by Pârtha Sārathi Mis'ra.

  Edited by M. M. Dr. Ganganatha Jha, M. A., D. Litt,
  Vice-Chancellor, Allahabad University, Allahabad.
- No. 32-The Tattvasāra by Rākhāldasa Nyāyaratna.

  Edited with Introduction etc. by Harihara S'astri, Benares

  Hindu University.
- No. 33-The Nyaya Kaustubha (Part I) by Mahadeva Puntamkar. Edited with Introduction etc. by Umes'a Miśra, M. A., Allahabad University, Allahabad.

# THE PRINCESS OF WALES SARASVATIBLES:

## Edited by

## GOPINATH KAVIRAJ, M. A.

#### Vol. T-

- (a) Studies in Hindu Law (1): its Evolution, by Ganganatha:
  Jha.
- (b) The View-point of Nyāya Vaišeṣika Philosophy, by Gopi nath Kaviraj.
- (c) Nirmāṇa Kāya, by Gopinath Kaviraj. Rs. 1-12 Vol. II—
  - (a) Paraśurāma Miśra alias Vāṇī Rasāla Rāya, by Gopinath Kaviraj
  - (b) Index to S'abara's Bhāṣya, by the late Col. G. A. Jacob.
  - (c) S'tudies in Hindu Law (2):-its sources, by Ganganath Jha
  - (d) A New Bhakti Sūtra, by Gopinath Kaviraj.
  - (e) The System of Chakras according to Gorakṣa nātha, by Gopinath Kaviraj.
  - (f) Theism in Ancient India, by Gopinath Kaviraj.
  - (g) Hindu Poetics, by Batuka nātha S'armā.
  - h) A Seventeenth Century Astrolabe, by Padmakara Dvivedi
  - (i) Some aspects of Vira S'aiva Philosophy, by Gopinath Kaviraj
  - (j) Nyāya Kusumānjali (English Translation), by Gopinath Kaviraj.
  - (k) The Definition of Poetry, by Nārāyaṇā S'astri Khiste.
  - (1) Sondala Upādhyāya, by Gopinath Kaviraj. Rs. 5

#### Vol. III-

- (a) Index to S'abara's Bhāṣya, by the late Col. G. A. Jacob.
- (b) Studies in Hindu Law (3): Judicial Procedure: by Ganganātha Jha.
- (c) Theism in Ancient India, by Gopinath Kaviraj.
- (d) History and Bibliography of Nyāya Vaišeşika Literature, by Gopinath Kaviraj.
- (e) Naisadha and S'rī Harṣa by Nīlakamala Bhatṭāchārya
- (f) Indian Dramaturgy, by P. N. Patankar. Rs 5.

### (2)

Vol. IV-

- (a) Studies in Hindu Law (4): Judicial Procedure: by Ganga natha Jha.
- (b) History and Bibliography of Nyāya Vaišesika Literature, by Gopinath Kaviraj.
- (c) Analysis of the Contents of the Rgveda-Prātiśākhya, by Mangala Deva S'āstrī.
- (d) Nārāyaņa's Gaņita kaumudī, by Padmākara Dvivedi.
- (e) Food and Drink in the Ramayanic Age, by Manmatha natha Rov
- (f) Satkāryavāda: Causality in Sāhkhya, by Gopinath Kaviraj
- (g) Discipline by Consequences, by G. L. Sinha.
- (h) History of the origin and expansion of the Aryans. by A. C. Ganguly.
- (i) Punishments in Ancient Indian Schools, by G.L. Sinha. Rs 5
  - (a) Ancient Home of the Arvans and their migration to India, by A. C. Ganguly.
  - (b) A Satrap Coin, by Shyamalal Mehr.
  - (c) An Estimate of the Civilisation of the Vanaras as depicted in the Rāmayaṇa, by Manmatha nātha Roy.
  - (d) A Comparison of the Contents of the Rgveda, Vajasaneya, Tait tirīya & Atharvaveda Prātiśākhyas, by Maṅgala Deva S'āstri.
    - (e) Formal Training and the Ancient Indian Thought, by G.L. Sinha.
    - (f) History and Bibliography of Nyāya Vais'esika Literature, by Gopinath Kavirāj.
    - (g) A Descriptive Index to the names in the Rāmāyaṇa, by Manmatha nātha Roy.
    - (h) Notes and Queries, (1) Virgin Worship, by Gopinath Kaviraj.
      Rs. 5

#### Vol. VI-

- (a) Index to S'abara's Bhāṣya, by the late Col. G. A. Jacob..
- (b) Some Aspects of the History and Doctrines of the Nāthas, by Gopinath Kaviraj.
- (c) An Index etc. the Ramavana, by Manmatha natha Roy.
- (d) Studies in Hindu Law by M. M. Ganganatha Jha.
- (e) The Mimamsa manuscripts in the Govt. Sanskrit Library (Benares), by Gopinātha Kavirāj.
- (f) Notes and Queries, by Gopinātha Kavirāj.

(3)

## Vol. VII.

- (a) Bhamaha and his Kavyalankara, by Batukanatha S'arma and Baladeva Upadhyaya.
- (b) Some variants in the readings of the Vais'eşika Sutras, by Gopinātha Kavirāj.
- e) History and Bibliography of Nyâya Vais eşika Literature,
   by Gopinātha Kavirāj.
- (d) An attempt to arrive at the Correct meaning of some obscure Vedic words, by Sitāram Joshi.
- (e) A comparison of the contents of the Rig Veda, Vajasaneva, Taittiriya, and Atharva Veda (Chāturadhyāyika) Prātis'ākhyas, by Mangal Deva Shāstri.
- (f) An Index to the Ramayana, by Manmatha Nath Roy.
- (g) An Index to S'abara's Bhāsya, by the late Col. J. A. Jacob.
- (h) Gleanings from the Tantras, by Gopinātha Kavirāj.
- (i) The date of Madhusudana Saraswati, by Gopinātha Kavirāj.
- (j) Descriptive notes on Sanskrit Manuscripts, by Gopinātha Kavirāj.
- (k) A note on the meaning of the term Parārdha, by Umes'a Mis'ra.

### Vol. VIII. (In progress)

- (a) Indian Philosophy, by Taraknath Sanyal.
- (b. An Index to the Ramayana, by Manmatha Nath Roy.

To be had of
The Superintendent
Government Press, U. P.,
Allahabad.



Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar.



Entered in Patabaso

Signature with Date



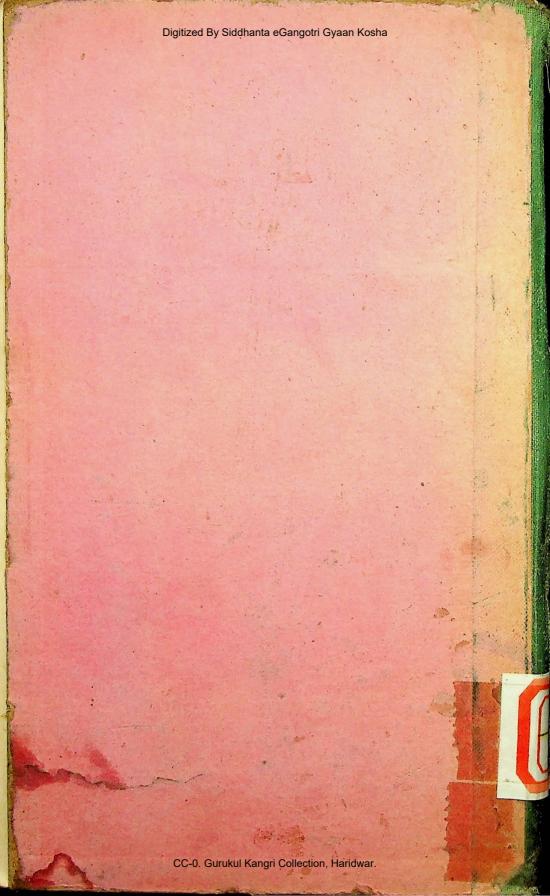